मिक ,- 1003, १ - 18/15 Road, Lucknow. VENUE - Jagjiwan Ram RPF Training Centre, 7 या नलकप के मरम्मत एवं Allahabad. में अधीन सीननगर में held on 17.2.90 (F/N) at D.S.A. Ground, Northern -:हे कि जाती है:-Employment Notice No. 1/88-89, as a result of Writi P8-08/50/ (RPS) on the Northern Railway against Category Assit. Elect. Driver/ Diesel Assit. in grade Rs. to be conducted on the dates indicated below for th unteller extraction by the function of the string in Psychological appropriate the Psychological appropriate the property of t The candidates with the undernoted Roll Num अप्रतिनिम, लिलितपुर W ISIZ " DOIPOT

PB-BK PS PBOR 100693 100695 100715 100720 100725 100732 1007 तक़िए क डि क्रड मि /तं 39001 749001 849001 149001 049001 \$\$9001 \$89001 29001 619001 419001 609001 409001 665001 865001 कि मन्त्री फाक लिग हो प्राप्त 100515 10516 100519 100526 100541 100575 10058 एकाएजक किकी कीए। विधे 100429 100461 100477 100485 100487 100489 10049 फ़िक मिलीह के पूर्व कि मिली वि 100360 100362 100378 100380 100382 100384 10040 अधिनी तथा अपरान्ह वे. वे ० 100251 100252 100291 100298 100303 100304 1003 कांग्जी गांजनीति । है किक्स 100168 100182 100205 100208 100210 100212 1002 THE (PSDIRE) - 108 FT 100088 100001 100100 100102 100108 100130 10017 वदा खुलने की तिथि के 9 ४ 100007 100022 100037 100043 100050 100079 10008 न्ते मुगलसराय, बाराणसी 21st May, 1990

1901 505101 605101 667101 767101 187101

122

101411 101412 101414 10

1 8151011 715101 305101

01 661101 851101 981101

01 440101 940101 650101

101000 101004 101008 10

DI 976001 LE6001 676001

100909 100919 100922 100873 100873 100878 10

201 \$08001 \$94001 L\$4001

candidates only).

Digitized E88116014a08Ed Gala 961E 1601aan KosiAN noissimbA of shir

NOTICE NO. V L'YFICYBH MITSON H पूर्व रुसवे निगलसराय

set Box No. 52, Aligarh

ion can be obtained from

ibility requiren ants, rules

system) for the session

dates.

lior Secondary School 16-0661 - 1 essed envelope. It more hundred three candidates a see and parate stamped envelope st for application forms ertained if received in this Digitized By Slddhapts Gangari Gyaan Kosha 102043 100 I'm ini M sand accompanied by the ch additional choice over (non-refundable) thro والاستراك DWIE S 1508 वहर होते इस निविदा में भाग ले सी पी डब्लू डी एम ई एस | बोली जायेगी। हैर । प्राक्रकार कि ०१-५-न कांमडी निकित कि का १०० ४ इन्। राम के सकरी नि हिम प्रावेशी। निविदा प्रपन्न नि त कि क ००.६ के प्रपत है . ०० के व गए रम रिक क्रिम इक्ति कि रिक हिनों पूर्व से बुकिंग कार्यालय, पूर्व रेलवे (उ. प्र.) के कार्यालय से किसी कार्य ि निविदा प्रपत्र वरिष्ठ मण्डल अभिर मितिम ४ -धिक्ति कि ज्यिमि अनुसानित लागत- ६१,२६०/-विभाग (समाना)। ा ०४ P \०० ६ उकानी के करें . ह<sub>े</sub> इंड/केलरे केपू । क्रियमीह केष् नी जन्म मुद्दे मिक होणे. निनिकि. में ग





Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha



# अतीत का अभिनवालोक

प्रो॰ मायाप्रसाद त्रिपाठी

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

#### प्रो॰ सायाप्रसाद त्रिपाठी की अन्य कृतियाँ

- १. कथा शेप
- 2. Development of Geographic Knowledge in Ancient India (From Vedic times to 1200 A.D.)
  - ३. विज्ञान के नए सत्य, नये वादे
  - ४. आविष्कारों का आवाहन
  - ५. जापान की रूपरेखा
  - ६. युगपथ से चीन

#### अनुवाद (अंग्रेजी से )

- १. दृष्टिदात्री
- २. भूगोल-आर्थिक व्यापारिक (संसार)
- ३. भूगोल-भारत पाकिस्तान

Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha

# अतीत का अभिनवालोक



प्रो॰ मायाप्रसाद त्रिपाठी

#### ATIT KA ABHINAVALOK

(History of Ancient Indian Sciences and Cultural Scintillations.)

by

Prof. Maya Prasad Tripathi First Edition 1968

Rs. 3.00

विश्वविद्यालय प्रकाशन ४०/६ भैरवनाथ वाराणसो द्वारा प्रकाशित

> प्रथम संस्करण १९६८ ई०

मुल्य: ३०००

CC-0, Tahin Kanya Maha Vidyalaya Collection. वाराणसी द्वारा मुद्रित



हेतु

वैज्ञानिक त्रिपार्श्व में विश्लिष्ट और कथा के आंगिक-वाचिक हावभाव की मोहिनी से संस्पृष्ट अठ्ठारह रिक्सियों के संवलन और संगम में युगयुगान्तर के कुछ परम अभिराम एवं विस्मयावह सत्य तिमिरोन्मीलन की एक विशिष्ट यात्रा में 'ऐसा कभी हुआ था' के अभिनव तिंडुन्मेप में नूतन प्रेरणा-स्फुरणा जगाने के लिए, माटी-पाहन और भोजपत्रों में वर्द्धमान रस-संभार वढ़ाने के लिए और दृष्टिकोण में क्रान्तिवह किन्तु यथार्थ नवीनता तथा विस्तारणा लाने के निमित्त सबके सम्मुख कलेवर-वद्ध किये जा रहे हैं।

अपने इस वर्षुविन्यास से पूर्व ये रिक्मयाँ 'आज', 'भारत', 'धर्मयुग', 'सम्मेलन-पत्रिका', प्रभृति में उन्मीलित हो चुकी हैं।

—मायाप्रसाद त्रिपाठी, एम० ए०

Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha

|                                                         | 1949क्रम |     |
|---------------------------------------------------------|----------|-----|
|                                                         |          |     |
| १. भारत में कोयला संदोहन-उद्योग                         |          | 2   |
| · २. प्राचीन भारतीय खेलकूद और मनोरंजन                   | ••••     | 9   |
| . ३. कालिदास के प्रेमपत्र 🗸 २५ 🗥                        |          | 23  |
| . ४ प्राचीन भारतीय महिला वैज्ञानिक                      | .,       | 28  |
| ५ भारत की प्राचीनतम बहुमुखी योजनाएँ ८ संदीप             | ित्यव नि | 28  |
| ६. प्राचीन ऋषियों की आधुनिक काल-भावना 🗸 "               |          | 30  |
| ७. भारत में क्वैंटम-सिद्धांत का प्रथम प्रवर्त्तन 🐲 🗸    | .9.      | ३६  |
| · ८. भारत में चश्मे का प्रयोग कव आरम्भ हुआ              |          | 88  |
| · ९. दिङ्नागाचार्य और उनकी 'कुन्दमाला'-१                |          | ४९  |
| · १०. दिङ्नागाचार्य और उनकी 'कुन्दमाला'–२               |          | ६७  |
| ११. मुसलमानों का संस्कृत प्रेम                          |          | ८२  |
| १२. वैदिक काल में भूगोल 🌙 🗥                             |          | 60  |
| १३. प्राचीन भारत के भौगोलिक यन्त्र                      |          | 94  |
| १४. दकार्गल: कूप सरोवर की खुदाई                         |          | १०१ |
| १५. प्राचीन भारत में काँच-उद्योग                        |          | १०६ |
| १६. प्राचीन भारत में भी ओलम्पिक का दौर-दौरा थ           | T        | ११३ |
| १७. शब्द-शक्ति की सीमा और मन्त्र-शक्ति                  | ••••     | १२० |
| १८. नवीनतम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में मूर्तिपूजा की छान | वीन      | १२७ |

Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha

रहिम | १

# भारत में कोयला संदोहन-उद्योग

भास्कर के समान भास्वर मिस्र के परम कीर्तिशाली सम्राट् रैमसीज द्वितीय का अतुलित वैभव-सम्पन्न साम्राज्य मरु-सागर के झंझा में न जाने कव का तिरोहित हो चुका है, विश्व-विजेता अलेक्जेण्डर महान् की विजय का तूर्यनाद और उसकी आतंक-उद्वेलित असीम-सीमा सहस्राब्दियों पूर्व घ्वस्त हो चुकी है, भारत की उपनिवेश-गरिमा वस कथाशेपभर रह गयी है, समुद्रगुप्त का दिग्विजयनिर्घोप हिमालय की अवदात हिमराशि में पुंजी-भूत होकर सर्वथा जड़ हो चुका है, परन्तु कोयला-वंश का शासन इतिहास के प्रथम अरुणोदय से आज तक विकसित, पल्लवित और उत्तरोत्तर समृद्ध तथा विस्तृत ही होता गया है। गौरांगी महामहिमामयी विद्युत् का आविर्भाव हुआ, पार्वती के समान वह सर्वव्यापिनी सर्वदिक्-संचारिणी हुई, परमाणु-शक्ति समस्त देशकाल को अपने ब्रह्म-रन्ध्र वा नाभि-रन्ध्र में ही विस्थापित वा प्रस्थापित कर लेना चाहती है, परन्तु इन सबसे क्या होता है ? कोयला वंश की अक्षुण्ण सत्ता आज भी समस्त भूमण्डल पर ज्योंकी त्यों व्याप रही है। गरीवों की इस परमाणु-शक्ति वा ईश्वर की महाशक्ति के इस काले परिवार से घृणा की वात नहीं। ये धरणी-सुत सीता के सहोदर होने के नाते युगादिम से भारतीयों के अत्यन्त समीप और वड़े घनिष्ठ रहे हैं। भविष्य में भी सारा संसार इनके अनुग्रह का परम अभिलाषी रहेगा और इनकी छत्रच्छाया में फलता-फूलता रहेगा।

ऐसा लगता है कि वैदिक-काल में इस वंश का कहीं पता नहीं था। वैदिक ऋषियों से इनका कोई सम्बन्ध वा सम्पर्क नहीं था। लोहा, सोना, सीसा आदि से तोवे भली-भाँति परिचित हो चुके थे, पर कोयले से न कोई प्रत्यभिज्ञा थी और न उसके निकालने वा संदोहन की कोई परिपाटी।

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

निसर्ग-अभिजात् स्तर-मण्डित वसुमती द्वारा लालित-पालित कोयले का सर्वप्रथम निःसन्दिग्ध उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ( १००० वा २००० ई० पू० ) आता है। इस ब्राह्मण में पत्थर के कोयले की चर्चा एक-आध वार नहीं, प्रत्युत कई वार आयी है। उक्त ब्राह्मण एक प्रसंग में विशदी-करण की अपनी वैयक्तिक शैली में कहता है, 'और पुनः, मित्र और वरुण के लिए एक वन्च्या गाय क्यों है ? अव जब देवताओं ने वोये हुए बीज को अंकूरित किया, तो अग्नि-मारुत नाम का शस्त्र ( प्रार्थना मन्त्र ) होता है। इस सम्बन्ध में यह समझाया गया है कि देवताओं ने उस वीज को कैसे अंकूरित किया। उससे कोयले (अंगार) की उत्पत्ति हुई, और कोयले से अङ्गिरस की, और तदनन्तर अन्य जीवों की (४।५।१।८)। अन्तिम वाक्य से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि यहाँ पत्थर की विविध अवस्थाओं का अति संक्षेप में निरूपण है ही, साथ ही उसमें जीव-जन्तुओं की सृष्टि की वैज्ञानिक व्याख्या का भी सूक्ष्म वट-वीज समाहित है। दूसरे शब्दों में इसमें भूतात्त्विक अनुक्रमिक काल-सोपानों का स्वीकरण और उल्लेख तो है ही, उसके साथ-साथ पृथ्वी पर जीव-सृष्टि के आदिम इतिहासके विविध युगों की ओर भी सूक्ष्म किन्तु शुद्ध इंगित है। भूतत्त्व की शब्दावली में, उद्धृत अनुच्छेद में पुराकल्प (पैलियोजोइक) के नवीन पुराकल्प के कार्वोनीफरस अथवा अंगार युग का संकेत है, जिसमें प्राकृतिक कोयले का बीजारोपण होता है और उसी श्रृङ्खला में जल-स्थल-चारी जीवों के विकास का क्रम चलता है। उपर्युक्त सुष्टु निरूपण अज्ञानावृत कल्पना-जन्यता के स्थान पर वैज्ञानिक मनीपा पर विशेष आधारित प्रतीत होता है। इससे एक और वात परिलक्षित होती है कि शतपथ ब्राह्मणकाल में खनिज कोयला निकाला भी जाता रहा होगा। उपरिकथित वर्णन में व्याव-हारिक अनुभव से प्राप्त ज्ञान का भी अभिषवण संगृहीत द्योतित होता है।

तैत्तिरीय आरण्यक में भी कोयले की असकृत् चर्चा आयी है। आर-ण्यक के जिस अनुच्छेद में 'अङ्गार' शब्द आया है, उसकी टीका में सायण CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ने कल्प के ऐसे बहुसंख्यक स्थलों को उद्घृत किया है, जिसमें अङ्गार शब्द का कई वार प्रयोग किया गया है। कालानुक्रम की सामान्य-सारणी पर यह आरण्यक भी शतपथ ब्राह्मणकी वात को और पृष्टि प्रदान करता दिखाई पड़ता है। वैसे यह वात विवादग्रस्त हो सकती है कि आरण्यक और कल्प में पत्थर के कोयले की ही चर्चा है।

रामायण में वर्षा का अभिराम, रंगमय और मूर्ति-पेशल चित्र खींचते हुए वाल्मीकि शाखाओं से लटकती हुई काली-काली जामुनों की उपमा-कोयले के खण्डों के समूहों से देते हुए कहते हैं—

> अङ्गारचूर्णोत्कर-संनिकाशैः फलैः सुपर्याप्तरसैः समृद्धैः जम्बुद्रुमाणां प्रतिभान्ति शाखा निपीयमाना इव षट्पदौषैः।

'कोयले की टुकड़ियों की राशियों के समान काले-काले पके-पके रसाकुल फलों से लदी हुई जामुन की शाखाएँ ऐसी शोभायमान हो रही हैं, जैसे असंख्य भौंरे उन्हें चपटकर पी रहे हैं।'

तर्क-प्रणाली यह प्रतिपादित करती है कि शतपथ ब्राह्मणकाल में कोयले के संदोहन की आरम्भ होनेवाली परम्परा रामायणकाल में सतत वर्द्धमान ही रही होगी।

महाभारत में भी कोयले का संकीर्तन है। एक स्थान पर उसे अलात के नाम से अभिहित किया गया है।

पाँचवीं शती का अमरकोश कोयले के वाचक अङ्गार शब्द के पर्याय लिखते हुए कहता है—

#### 'अङ्गारोऽलातमुल्मुकम्।'

कोई कारण नहीं दीखता कि इसमें पत्थर का कोयला भी न समा-विष्ट हो। आठवीं शती के जैन प्राकृत ग्रन्थ 'समराइच्च कहा' (समरादित्य कथा) से तत्कालीन समाज के सभी वर्गों की जीविका वा वृत्तियों की एक वड़ी विस्तृत तालिका दी हुई है। इसमें कोयले के व्यापार का भी परिनिर्देश है। उसे 'इङ्गालकम्म' (अङ्गारकर्म) की संज्ञा प्रदान की गयी है। यह उल्लेख स्पष्ट दिखाता है कि इस ग्रन्थ के प्रणयनकाल तक कोयले का व्यापार पर्याप्त विकसित और समृद्धिशाली हो चुका था। इसीलिए वह व्यापार का एक पृथक् महत्त्वपूर्ण विभाग वन गया था, जिसे उक्त ग्रन्थकार को उस पृथक् व्यापार वा पथ की अलग स्पष्ट चर्चा करनी पड़ी। वहुसंख्यक लोग केवल कोयले के व्यापार पर सर्वथा अवलम्बित रहकर न केवल अपनी ही जीविका चलाते रहे होंगे और श्रीमान् श्रेष्टी गिने जाते रहे होंगे अपितु उसके द्वारा अन्य अनेकानेक श्रमकादिकों को भी वृत्ति का माध्यम प्रदान करते रहे होंगे। इसमें प्रायेण पत्थर के कोयले का हो उल्लेख होना चाहिये और नहीं तो, यह पद 'इङ्गालकम्म' नैसर्गिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के कोयले का व्यंजक होगा।

'समराइच्च कहा' ग्रंथ की रचना सन् ७०७ से ७७५ के बीच हो चुकी थी। इस प्रकार यदि आठवीं शताब्दी के आस पास भारत में पत्थर के कोयले का उत्पादन और संदोहन पर्याप्त सुविकसित रहा हो तो तनिक आश्चर्य की बात नहीं।

अन्यच्च, जब हम भारतीय इतिहास के अन्य अकाटच मूर्त आनुषंगिक तथ्यों के आकलन और विश्लेषण में प्रवृत्त होते हैं तो उपर्युक्त मत को और भी अधिक समर्थन प्राप्त होता है।

भारतीय वाङ्मय में प्राचीनकाल के विविध धातुओं के कारखानों के सुचार वर्णनों से भी अप्रत्यक्ष रूप से यहो ध्विन निकलती है कि उनमें इंधन के रूप में पत्थर के कोयले का प्रयोग होता रहा होगा। अन्यथा केवल लकड़ी या लकड़ी के कोयले या चारकोल से धातु ढालने की कला का वैसा परिकार निकार निकार न

कीर्ति-केतन, मेहरौलीका लौहस्तंभ उस काल के धातु उद्योगका अन्यतम प्रतीक है। कदाचित् ऐसे उद्योगों में पत्थर के कोयले का ही व्यवहार होता रहा होगा। कांच की विविध वस्तुओं का निर्माण, उनके निमित्त वनी हुई भट्टियों का परमोत्थान भी पत्थर के कोयले के उपयोग की बात की पुनरावृत्ति करता भास होता है।

नाना प्रकार की वड़ी भव्य और विशाल इंटों के निर्माण की जो परम्परा ब्राह्मणकाल में यज्ञवेदियों (महावेदी, आह्वनीय, दक्षिणायणी, कंक-चिति आदि) के चयन के निमित्त आरम्भ होती है, उसकी विकास-प्रवृत्ति शुल्वसूत्रों से होती हुई अशोककाल, गुप्तकाल प्रभृति इतिहास के विभिन्न युगों में सतत अजस्र ही नहीं, अपितु ऊर्ध्वमुखी रही। बहुत उच्च-कोटि की ईंटों के भट्ठों में संभवतः पत्थर के कोयल का ही व्यवहार होता रहा होगा।

सव प्रकार से पूर्ण ऊहापोह के साथ विचार करने और तौलने से यही विश्वसनीय निष्कर्ण निकलता है कि अति प्राचीनकाल में हो कम से कम शतपथ ब्राह्मण की रचना के आसपास देश में खनिज कोयले का पर्याप्त ज्ञान हो चुका था और उसके संदोहन तथा प्रयोग के क्षेत्र में बहुसंख्यक आविष्कारों और विकास-विधियों की सवल नींव पड़ चुकी थी। हो सकता है यह कार्य पंचनद (आधुनिक पंजाब); आर्यावर्त के पूर्व (आधुनिक विहार), किरातदेश (अर्वाचीन आसाम) तथा विन्ध्यक्षेत्र में सबसे पहले आरम्भ और विकसित हुआ हो।

औत्सर्गिक रूप से अधिकांश पुरातत्त्ववेत्ताओं तथा इतिहासकारों का दल इस वात से प्रायेण पूर्णतया सहमत है कि रोमन-विजय से पूर्व अर्थात् छीष्टाव्द के आरम्भ की कई शितयों पहले से ब्रिटेन के निवासी पत्थर के कोयले से परिचित थे तथा उसका वहुविध उपयोग करते थे। अर्थात् पत्थर के कोयले के निकालने और प्रयोग में कई डग आगे बढ़ चुके थे तो भारत में तो सम्यता और संस्कृति का अश्वत्थ आज से ५००० वर्ष पहले ही शाखा समृद्ध, पल्लिवत, पुष्पित और फल-युक्त हो चुका था। इस प्रकार यदि यहाँ के निवासी शतपथ ब्राह्मणकाल—१००० वा २००० ई० पू० से ही कोयले के संदोहन की दिशा में पटुता प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो गये रहे हों, तो यह पर्याप्त युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

अतः यह मानने में कोई विशेष आपित्त न होनी चाहिये कि देश में रत्नगर्भाभिजात अन्यतम ऊर्जस्वी और विश्वविश्रुत कोयला-वंश की नींव आज से तीन चार सहस्र वर्ष पूर्व अवश्य पड़ चुकी रही होगी। हो सकता है, उसका भाग्य-सूर्य उदयाद्रि और अस्ताचल के वीच कई बार भटकता तथा कभी क्षीण और कभी उद्दाम रिश्मलता अर्जित करता रहा हो क्योंकि—

> कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः।

रिस | २

### प्राचीन भारतीय खेलकूद ऋौर मनोरंजन

वंशी के मादक स्वर, वीणा की मधुर झंकार, रजत पट के झिल-मिलाते दृश्यों, रंगमंच के सजीव अभिनयों तथा प्रस्वेद-विन्दु छलछला देने वाली एवं आवेश, उत्तेजना और स्फूर्ति भर देने वाले गेंद के खेलों में तो प्रायः सभी आत्मविभोर हो जाते हैं, परन्तु वहुत कम लोग इस वात पर सोच पाते हैं कि प्राचीन काल में हमारे पूर्वज भी इस प्रकार के कार्यों में इतना आनन्द और रस लेते थे। सम्यता के इतिहास में खेल-कूद और मनोरंजन के साधनों एवं कार्यों का विकास बड़े अनूठे ढंग से हुआ है। हम आज यह जानते हैं कि ग्रामोफोन, आकाशवाणी (रेडियो), चलचित्र, दूरदृष्टि (टेलीविजन) का आविष्कार किसने किया था । परन्तु हमें यह विदित नहीं कि वंशी का प्रथम निर्माता और वादक कौन था, वीणा के तारों को संजोकर प्रथम रागिनी किसने निकाली थी और गेंद का पहला आविष्कर्त्ता और खिलाड़ी कौन था? फिर भी विभिन्न प्रकार के खेलकूद और मनोरंजन के अतीत और विकास पर एक विहंगम दृष्टि डालने में हमें कम आनन्द न आयेगा। वैसे तो यह सिहा-वलोकन समस्त विश्व को घ्यान में रख कर किया जा सकता है, किन्तू संप्रति इस विषय को भारतीय सीमारेखाओं में ही सीमित रक्खा जायगा।

#### ऋग्वेदकाल में

ऋग्वेदकाल में नाना प्रकार के मनोरंजन प्रचलित थे। वीणा का आविष्कार और प्रयोग आरम्भ हो चुका था। वंशी वजाने में भी लोग निपुण थे। उस समय विशिष्ट प्रकार की वंशियों को 'वाण' कहा जाता CC-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

था। किसी न किसी प्रकार नाटकों की भी नींव पड़ चुकी थी। द्यूतंक्रीड़ा का तो कहना ही क्या!

अन्य वेदों के काल में भी मनोरंजन के ये साधन निरंतर प्रचलित ये। वाजपेय यज्ञ में रथों की दौड़ की परिपाटी भी आरंभ हो गई थी। घुड़दौड़ का भी चस्का लोगों को लग चुका था। अथर्ववेद में घुड़दौड़ के सम्बन्ध में बहुत सी वार्ते दी हुई हैं। ये वर्णन और विधियाँ आधुनिक ढर्वी घुड़दौड़ (रेसकोर्स) से बहुत मिलती जुलती हैं। घुड़दौड़ के लिये अर्धवृत्ताकार मार्ग अंकित किया जाता था और उसमें विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने की भी प्रथा थी। चूतक्रीड़ा की लोकप्रियता उत्तरीत्तर वढ़ती जा रही थी। वाँस के सहारे नाचने वालों और आज के से नटों का प्रचार आरम्भ हो चुका था। कंदुक क्रीड़ा से वैदिक आर्य परिचित थे या अपरिचित, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

परवर्ती काल में संगीत, वादन, नर्त्तन के अतिरिक्त विदूषकों, भाड़ों, प्रहसनों, रस्सी पर नाचने वालों तथा ऐन्द्रजालिकों का वोलवाला था। मुक्की और मल्ल-युद्ध इस अन्तरा में बड़े लोकप्रिय हो गये थे। रथों की दौड़ का प्रचार भी वढ़ रहा था। माली-कार्य और मालाग्रथन में भी बहुसंख्यक लोग बड़ी अभिरुचि रखते थे। कालिदास के समकालीन दिङ्नागाचार्य के 'कुन्दमाला' नाटक का नाम मालाग्रथन को ही लेकर रक्खा गया था।

ईसा से पाँचवीं-छठीं शती पूर्व के 'दीघ-निकाय' नामक बौद्ध ग्रन्थ में घर में बैठकर और मैदान में बाहर खेले जाने वाले अट्ठारह खेलों का वर्णन है:—

- १. शतरंज—जो वर्गों में विभक्त पट्ट पर खेला जाता था ।
- २. आकाश—यह आँखें वन्द कर खेले जाने वाले शतरंज की भाँति होता था। CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

३ं. परिहार पथ-यह एक प्रकार की दौड़ होती थी, जिसमें केवल कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर ही डग रखने पड़ते थे। यह खेल आधुनिक 'हॉपस्काच' का आदिम स्वरूप थां।

४. संतिका—यह वस्तुओं और व्यक्तियों का एक प्रकार का राशि-चयन होता था। इस प्रकार के खेल आज भी इंग्लैंड में प्रचलित हैं।

५. खिलका—कदाचित् द्यूत-क्रीड़ा का कोई विशेष प्रकार । भरहुत स्तुप के एक चित्र में इसके खेलने का दृश्य अंकित है ।

६. घटिका—दो छड़ियों से खेला जाता था। यह अंग्रेजी खेल 'टिप-कैट' से मिलता-जुलता होता था।

७. शलाक-हस्त—लाख, अलक्तक वा पिसान से भरे जल में पहले हाथ डालते थे और उनसे भींगे हाथ का छापा किसी भित्ति पर मारते थे और तव उसे पहचाना जाता था कि वह किस वस्तु का चित्र था— हाथी घोड़ा या अन्य किसी का।

८. अक्ल-कदाचित पासा वा चौसर।

९. पंगचीर-पत्तियों के वने खिलीनों को फुलाना और तोड़ना।

१०. वंकक—खिलीने के आकार के वने हुए हलों से खेलना।

११. मोक्खचिका-कूड़ी वा फरीं कूदना।

१२. चिङ्गुलिक-ताल-पत्र की वनी हवा चक्की से खेलना।

१३-१४-१५. विशिष्ट प्रकार के वने लघुशकटों तथा तारों आदि से खेलना।

१६. अक्खरिका—िकसी साथी की पीठ पर हाथ घुमा कर लिखे वा संकेत से वायु में अंकित अक्षरों को पहचानना।

१७. साथियों के हृदय की वात के सम्वन्ध में अटकल लगाना । आज भी इस ढंग के खेल प्रचलित हैं।

१८. विकलांगता के प्रहसन—गुप्त काल और उसकी परवर्त्ती शितयों में खेलों के लिए सार्वजनिक प्रबन्ध था इसे समस्या-क्रीड़ा (पब्लिक-स्पोर्ट) कहते थे। इस काल में वंश ( बांसुरी जैसा ) वांसुरी ( जिसे दर्दुर कहते थे ) तथा प्रेक्षागृहों ( थियेटरों ) का प्रचलन बहुत बढ़ गया था।

तदनन्तर कई शताब्दियों तक इन खेलों के अतिरिक्त हिंडोले और इतूले, पानगोष्टियों, नर्म-गोष्टियों (विलास-गोष्टियों) एवं उद्यानयात्राओं (पिकनिक) का बहुत बोलवाला रहा। इस समय उपवनों में लन्दन के हाइड-पार्क जैसे प्रणय-त्र्यापारों और दाम्पत्य-सुखोपभोग के दृश्य बहुधा दिखाई पड़ते थे।

कालक्रम से काष्ट, कपड़े तथा हाथी-दाँत की वनी गुड़ियों का प्रचार बढ़ने लगा था। विवाहित तरुणियों में हिंडोले का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। ऐसे झूले घर पर भी डाले जाते थे और रथ्याओं और सड़कों पर भी।

मुँह से फूक कर वजाये जाने वाले तथा तारों वाले वाद्य-यंत्रों का प्रचलन वहुत वढ़ गया था। यत्रतत्र तुरहो और वारहिंसहा भी वहुत लोकप्रिय था। मल्लयुद्ध भी वहुत विकसित हो गया था। कवूतर-वाजी तथा घारा-गृहों (फाउन्टेन चेम्बर) की क्रीड़ाओं में धनिकवर्ग तथा राजा आदि विशेष अभिरुचि लेने लगे थे। आजकल की भाँति कुछ लोगों को मछली मारने में भी वड़ा आनन्द आता था।

कनकौवा व गुड्डी उड़ाने की प्रथा भी भारत में अत्यन्त प्राचीन है। वहुत संभवतया गुड्डी का सर्वप्रथम आविष्कार २०००-३००० ई० पू० में हो चुका था। वैदिक-काल में एक विशेष प्रकार की वेदी को कंकचिति कहते थे। इसका आकार, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, कनकौवे का-सा होता था।

आगे के अनुच्छेदों में वंशी और गेंद के खेलों पर कुछ विशद प्रकाश डाला जा रहि हैं। Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

#### वंशी

यह पहले ही कहा जा चुका है कि वंशी का प्रचलन वैदिक-काल में ही हो चुका था। वौद्ध और जैन साहित्यों में भी वंशी का अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ है। कृष्णभक्ति के विकास के साथ वंशीवादन में भारतीयों की पटुता उत्तरोत्तर वढ़ती गई थी। महाभारत और श्रीमद्भागवत में इस परम लोकप्रिय वाच-यन्त्र की सहस्रों वार चर्चा आई है। कालिदास भी वांसुरी के बड़े आराधक और प्रशंसक थे। स्त्रियाँ भी वंशी और मुरली (जो ओठ के समानान्तर रख कर वजाई जाती है) वजाने में बड़ी निपुण होती थीं। भारतीय चित्रों में वंशिकावादन के बड़े मनोहारी दृश्य अंकित हैं। अजन्ता के कई भित्तिचित्रों में ऐसे नेत्रोत्सव-कारी दृश्य दिखाये गये हैं। अजन्ता में महाजनक जातक की गाथा के चित्रांकन में लास्य भरी तहिणयों को मुरली वजाते हुए बड़े ही मनो-रम ढंग से दिखाया गया है।

#### कन्द्रक

ईसा से सातवीं शती-पूर्व पाणिनि ने कन्दुक का स्पष्ट उल्लेख किया है। महाभारत में कन्दुक-क्रीड़ा का उल्लेख है। भास ने 'स्वप्न-वासवदत्तम्' नाटक में लिखा है कि राजकुमारी पद्मावती का ललाट गेंद खेलने के कारण प्रस्वेद-विन्दुओं से सिच उठा था। वौद्ध-जैन वाड्मयों, पुराणों तथा योग वाशिष्ठ में भी कन्दुक का परिनिर्देश है। कालिदास के रघुवंश और कुमार-संभव में भी कंदुक-क्रीड़ा की वहुत वार चर्चा आई है। कालिदास की कुमारिकार्य तो गेंद खेलने की बड़ी प्रेमी होती थीं। संसार और संन्यास के वीच कई वार भटकने वाले भर्तृहरि ने भी कंदुक-क्रीड़ा का उल्लेख किया है। महाराजहर्ष के समय से लेकर हिन्दू राजवंशों के संघ्या-काल तक राजकुमारियों, तर्शणयों तथा वच्चों में गेंद खेलने का बहुत प्रचार था। भोज-प्रवंधकार वल्लाल सेन प्रणय-लुब्ध हृदय के गेंद से चोट खा-खा कर उठने-गिरने और लुढ़कने-पुढ़कने के सम्बन्ध में कहते हैं:—

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

विदितं ननु कन्दुकते हृदयं तरुणीकरतामरसाभिहतः पतितः पतितः पुनरुत्पतित ।

'महाराज आपका हृदय एकदम गेंद-सा हो गया है। जैसे गेंद तरुणी के कोमल कर-कमलों से चोट खा-खा कर गिर-गिर कर उछलता और उठता है, ठीक वही दशा आप के प्रणयाहत हृदय की भी हो गई है।'

गेंद पौधों के गूदे वा होर वा काष्ठ का वनाया जाता था। शिव और अन्य पुराणों के कई एक स्थल के वर्णनों से प्रतीत होता है कि भारतीय पुराण-काल में संभवतः रवर से भी परिचित हो चुके थे और उससे गेंद वनाये जाते थे। क्योंकि तभी गेंद का भली भाँति उछलना संभव हो सकता है, जैसा वर्णन सभी साहित्य और साहित्येतर ग्रन्थों में पाया जाता है। गेंदों पर कभी-कभी चमड़े का आवरण भी चढ़ा होता था।

#### पोलो या चौगान

एकादश शताब्दी के आसपास भारत में पोलो वा चौगान का खेल भी बहुत प्रचलित था। 'मानसोल्लास' वा 'अभिलिषतार्थिचन्तामणि' में इसका विशद वर्णन हुआ है। वड़े-बड़े राजा वा सामन्त काम्बोज घोड़े पर चढ़कर यह खेल खेलते थे। निश्चित दूरी पर आधुनिक ढंग के दो-दो गोल बने होते थे। खेलने की बल्ली वेंत की होती थी और वह मुड़ी होती थी तथा उस पर लाल चमड़ा चढ़ा होता था। गेंद लकड़ी का बना होता था और उस पर भी चमड़ा चढ़ा होता था। आजकल की ही भाँति सबसे अधिक गोल करने वाला दल विजयी माना जाता था।

रहिम| ३

### कालिदास के प्रेमपत्र

कालिदास के काव्य ग्रंथ एवं नाट्यग्रंथों के अध्ययन में उनके रचना-कौशल के विभिन्न पक्षों पर सदैव समीक्षात्मक प्रकाश डालने की चेष्टा होती रही है और भविष्य में भी उनका विभिन्न दृष्टिकोणों से और अनुसंधान-पूर्ण अध्ययन होता रहेगा, जैसा कि अपेक्षित भी हैं। उनको संस्कृत का मूर्धन्य किव और नाटककार मानने के अनेकानेक कारण हैं -- उनमें उनकी अनुपम रचना-प्रक्रिया (टेकनीक ) का स्थान कला की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपर्ण है, क्योंकि रस-निष्पत्ति तथा लोकोत्तरानन्द-विधान में वह कवि की वैयक्तिक विशेषता है। उन्होंने अपने नाटकों में रस की धारा वहाने के लिए कुछ विशिष्ट उपायों-उपकरणों का आश्रय लिया है। प्रेमपत्र-लेखन तथा नाटकों में दूसरे नाटक के अभिनय की व्यवस्था उनकी उत्कृष्ट रचना-प्रक्रिया के अत्यन्त सफल दृष्टान्त हैं। उनके पूर्ववर्ती नाटककार सौमिल्ल, कविपुत्र (जिनकी कृतियों के सम्बन्ध में अभी तक विशेष सूचनाएँ नहीं प्राप्त हो सकी हैं ) तथा भास में इन दोनों पद्धतियों के कहीं दर्शन नहीं होते । कालिदास के परवर्ती प्रेमकथा को लेकर चलने वाले शूदक, श्रीहर्ष, भवभूति आदि किसी भी नाटककार ने प्रथम प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया है। हाँ, द्वितीय पद्धति का प्रयोग श्रीहर्ष ने 'प्रियदिशिका' में अवश्य किया है ।

पाश्चात्य और पौरस्त्य आलोचकों में जैसी परिपाटी-सो है, कालिदास की तुलना बहुधा शेक्सपीयर से की जाती है। यह बड़ी विलक्षण और रोचक बात है कि इस सम्बन्ध में भी दोनों शीर्षस्थ नाटककारों में पूर्ण साम्यपाया जाता है। शेक्सपीयर ने भी प्रेमपत्र लेखन तथा नाटक के भीतर नाटक के आयोजन के माध्यम का प्रयोग किया है। उनके 'टू जेन्टल मैन

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

आॅब वेरोना', 'मेरी वाइन्ज ऑब विण्डसर' तथा 'एज यू लाइक इट' प्रभृति कई नाटकों में प्रेमपत्र लेखन का वड़ा हृदयहारी प्रयोग किया गया है। उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति 'हॅमलेट' में तो इन दोनों रचना-प्रक्रियाओं के एक-साथ अपूर्व दर्शन होते हैं।

कालिदास ने प्रेमपत्र-लेखन की पद्धित का प्रयोग 'अभिज्ञानशाकुन्तल' और 'विक्रमोर्वशीय' में किया है। नाटक के भीतर नाटक के अभिनय की व्यवस्था 'मालिवकाग्निमित्र' की विशेषता है।

प्रेम की मर्म-वेदना से शकुन्तला नितान्त कातर और असहाय सी है। उसे अपने प्रणय की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे समय उसकी बुद्धिमती सखी प्रियंवदा अनस्या से परामर्श कर उससे प्रेमपत्र लिखवाने को सोचती है और शकुन्तला सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। लिखने के लिए भोजपत्र तथा मिस और मिसधानी की आवश्य-कता नहीं पड़ती। प्रियंवदा सिखाती है—'ईमिस्स सुओदर सुअमारे णालि-णीपत्ते ण्हिंह णिक्खित्तवण्णं करेहि'—सुगोकी छाती के समान कोमल इस कमिलनी के पत्ते पर अपने नखों से ही लिख डालो। शकुन्तला काव्यात्मक रूप में लिख डालती है—

तुज्झ ण आणे हिअअं मम उण कामो दिववि रित्तिम्मि णिग्घिण तवई वलीअं तुइं वृत्तमणोरहाइं अंगाइं ॥३.१४॥ ''हे निर्दय मैं नही जानती तेरे मन की माया। पर तेरे ही प्रेम पाश में पड़कर यह फल पाया। कामदेव दिन रात तपाता मेरी कोमल काया॥''

इसी वीच एक नाटकीय परिवर्तन के साथ, जैसे ही शकुन्तला पत्र को जोर से पढ़कर सुनाती है। पत्रोत्तर साकार होकर दुष्यन्त के रूप में उसके सम्मुख आ जाता है।

यद्यपि 'राज्युन्तालम्बनामा विकास विकासम्बर्धान्त्रास्थ वक्किवाल्हें मुज्य रन्तु 'विक्रमो-

वंशीय' में प्रेमपत्र-लेखन की प्रक्रिया का स्वरूप एकदम निखर-सा गया है और वह वड़ी सुन्दर वन पड़ी है। विदूषक की उपस्थिति तथा पत्र को खो देने के सम्बन्ध में उसकी कार्यवाहियों ने तो उसमें चार चाँद लगा दिए हैं। कथानक को आगे बढ़ाने में, उसे अतिशय रोचक बनाने में तथा हास्य का मोहक पुट देने में उर्वशी के पत्र ने, जब कि उसे ढूँढ़ा जाता है और वह पुरुरवा की रानी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उस पर विदूषक अत्यन्त मनोरम ढंग से ताने कसता है, बड़ा काम किया है। यह दृश्य पाठकों और दर्शकों को शेक्सपीयर की रोजालिण्ड और आरलेंडो की वन के बीच की प्रेमचर्चा की स्मृति दिलाता है।

तिरस्करिणो प्रच्छन्न जर्वशी राजा पुरुरवा के प्रेम-पीड़ा से भरे हुए विदूषक के साथ के संलाप को सुनकर अपनी एतादृश प्रणयाकूलता को एक भोजपत्र पर लिखकर राजा के सम्मुख फेंक देती है। वह वाँचता है—

सामिअ संभाविआ जह अहं नुए अणुमिआ तह अणुरत्तस्य जइ णाम तुह उवरि । किं में ललिअ-पारिजाअअसणिज्जयाम्मि होन्ति णंदणवणवादा वि अच्युण्हुआ सरीरए ॥२.१२॥

"महाराज! आप मेरे मन की बात क्या जानें? यदि आप मुझसे इतना प्रेम करने पर भी मुझे वैसी समझते हैं जैसी आप अभी बता रहे थे, तब यह तो बताइए कि जब मैं कोमलपारिजात के फूलों की सेजपर जाकर लेटती हूँ, उस समय नन्दन बन का शीतल पवन मेरे शरीर को जलाने क्यों लगता है?"

तदनन्तर पत्रं के खोने और राजा की चोरी के पकड़े जाने की घट-नायें घटती हैं।

पत्र संवेदना और समवेदना-विहीन संदेशवाहक होता है। किन्तु मित्र अत्यन्त सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति होता है, उससे अपनी मनोव्यथाओं को कहकर हृदय को कुछ सान्त्वना मिलती है, साथ ही वह प्रेम की पीर, उत्कण्ठा और सुधियों को प्रेमिका तक पहुँचाने वाला वड़ा ही सुन्दर माध्यम होता है। परन्तु कुछ परिस्थितियों में ऐसे मित्र वा संदेशवाहक का माध्यम वा सहारा नहीं लिया जा सकता अथवा नहीं मिल पाता। उस दशा में पत्र ही सबसे अधिक उपयोगी और सहायक हो पाता है। प्रतिभा के विकास की ऊर्ध्वमुखी परम्परा में—साधना-पथ की सफलता के सोपान में विक्रमोर्वशीय, मेंबदूत तथा शकुन्तला सर्वोपिर स्थित है।

तीनों ही प्रेम के स्वरूप को लेकर चलते हुए सामान्य स्तर से उदात्तता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तीनों हो काव्यों में प्रेमपत्र की आवश्यकता प्रतीत हुई और थी, दो में प्रेम-पाती का आदान-प्रदान सरल था, अतएव उनमें प्रेमपत्र स्पष्ट लिखे गये। किन्तु रामिगिर से हिमालय तक की प्रतीकात्मक दूरी पर उस पुराने समय में पत्र भेजना नितान्त दुष्कर था, सामान्य वर्ग के लिए संदेशवाहक मिलना भी किटन था, फिर किव तो प्रकृति के उपादानों से भी वड़ी सरलता और आत्मीयतापूर्वक काम चला लेता है! इसलिए मेघ से संदेश भेजा गया। मेबदूत पत्र का स्थानापन्न मात्र था। फिर यह भी माना ही जाता है कि मेघदूत का स्वर संधानकर्ता स्वयं भी अपनी प्रियतमा की विरह-व्यथा से पीड़ित रहा था। अतएव प्रेमपत्र-लेखन उसके आव-प्रकाशन की अपनी अत्यन्त मधुर प्रिय शैली रही होगी और उसमें उसे विशेष आनन्द आता रहा होगा, यह सर्वथा स्वाभाविक है। एक प्रकार से देखा जाय तो मेबदूत प्रेमपत्र-प्रेपण के मनोहारी विकास का ही एक स्वरूप है। विक्र-मोर्वशीय और शकुन्तला के प्रेमपत्र इत्तिवृत्तक्रमानुरूप बीज मात्र थे, मेघदूत उन्हीं भावनाओं का पल्लवित और उत्फुल्ल तर-प्रतान है।

उपर्युक्त रचना-प्रक्रिया के मूल में नाटककार की मनोविश्लेषणात्मक आधारभूमि के अध्ययन से कई वार्ते विदित होती हैं। पहली वात यह है कि पुरुष और स्त्री की प्रणय-भावनाओं तथा वेदनाओं का स्वरूप और गह-राई चाहे जो कुछ भी, हो का तिर्में तुम्रभी विद्यो प्रिक्षेष्ठ क्रिक्स के स्वरूप और उद्देलन-

कारी हो जाती है कि वही प्रेमाभिन्यंजन का वाह्य रूप से सूत्रारंभ करती है, यद्यपि भारतीय संस्कृति में अन्य स्थानों पर स्त्री को ही अत्यधिक लज्जाशील और प्रणय को छिपाने वाली चित्रित किया गया है। परन्तु 'शकुन्तला' और 'विक्रमोर्वशीय' दोनों में ही प्रेमिकाओं ने ही प्रेमपत्र लिखे हैं। 'कुमार संभव' का पंचमसर्ग 'पार्वती तपस्या' किव की इसी मनोवृत्ति का परिचायक है। वहाँ भी यद्यपि कन्दर्प-विनाशन शिव अन्ततोगत्वा—

'अद्यप्रभूत्यवनतांगि तवास्मि दासः

क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौली। अह्नाय सा नियमजं क्लममुत्ससर्ज;

क्लेशः फलेन हि पुनर्नवन्तां विधत्ते॥'

कहकर पार्वती का क्रीतदास होना स्वीकार कर लेते हैं; किन्तु 'प्रियेषु सौभाग्य फलाहि चारुता' के सिद्धान्त पर उमा ही पहले प्रेम प्रकाशन के और उग्र मार्ग का अवलम्बन करती हैं। परन्तु प्रेमप्राप्ति के लिए प्रेमसाधना के ये सभी नियताित (डिनाओमेंट) के उपाय पुरुष के उपर नारीत्व की ही शाश्वत विजय को घोषित करते हैं जो केवल भारतीय संस्कृति का ही नहीं प्रत्युत समस्त मानव-जाित के साहित्य, कला और संस्कृति का सार्वभौम सिद्धान्त है। कािलदास की यही सफलता है—वे अपने युग से बहुत आगे थे अथवा वे सार्वभौम और सर्वकािलक हैं।

0

रहिम 8

### प्राचीन भारतीय महिला वैज्ञानिक

वास्तिवक ऐतिहासिक महिला वैज्ञानिकोंके जीवन-वृत्त और कृतित्व-पर विचार करनेके प्रथम इस वातपर किंचित् प्रकाश डाल देना आवश्यक प्रतीत होता है कि देशमें महिला वैज्ञानिकोंकी कोई धर्मपरक परम्परा की भावना थी वा नहीं और यदि थी तो उसका प्रादुर्भाव कव और कैसे हुआ ?

विविध प्राचीन उपाख्यानों तथा इतिवृत्तोंसे ऐसा भास होता है कि महिला वैज्ञानिकों की उक्त परम्परा का श्रीगणेश सर्वप्रथम शंकर महेश्वर की शक्ति महेशानी वा उमा से हुआ था। विविध विद्याओं, कलाओं, संगीत, नृत्य आदि में महेशानी का अर्धाङ्गिनी के रूप में शंकर के साथ कितना सहयोग वा भाग है, इस सम्वन्ध में पुराकाल के ऐतिह्य कोई विशद वर्णन वा सूचना नहीं प्रस्तुत करते। किन्तु ऐसे वहुत से पुराख्यान और ग्रन्थ उपलब्ध हैं जो यह दिखाते हैं कि महेशानी वा पार्वती वैज्ञानिक चेतना, जिज्ञासा, प्रेरणा और ज्ञान के विकास के क्षेत्र में नाना प्रकार से अपने-अपने पित के साथ पूर्ण सहयोग करती आयी हैं और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा उसके प्रसार में उनका पर्याप्त हाथ रहा है। प्राचीन भारत के कई वैज्ञानिक कथोपकथनकी शैली में— उमामहेश्वर संवादरूप में लिखे हुए मिलते हैं। इन्हीं ग्रन्थों से यह भी द्योतित होता है कि उमा ज्योतिष, गणित, भूगोल तथा भौतिक-विज्ञान में पारंगत थीं। दृष्टान्त स्वरूप यहाँ ऐसे केवल एक ग्रन्थ का उल्लेख अलं होगा। यह ग्रंथ 'मेघ-माला' है। इसे कृत्यामा स्वरूप के अन्तर्गत माना जाता है। इसमें भूगोल,

जलवायु-विज्ञान तथा ऋतुभौतिकी का प्राचीन शैली में अच्छा विवेचन है। यह उमा महेश्वर के कथोपकथन के रूप में लिखा हुआ है। सम्भ-वतया उसका प्रणयन नवीं शताब्दी में हुआ था। यह तो हुई धर्मपरक परम्परा की वात।

ऐतिहासिक महिला वैज्ञानिकों में सर्वप्रथम नाम आता है गार्गी वाच-क्नवोका। यह औपनिषदिक काल (१००० वा ८०० ई० पू०) की अद्भुत् प्रतिभाशालिनी महिला थी। वह सौंदर्य में भी अनुपम कही गयी है। इसकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। यह ज्योतिष तथा विज्ञान में तो परम विदुषी थी ही, दर्शन में भी इसका पाण्डित्य अगाध था। तरुणाई में ही इसे ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों में अपूर्व दक्षता प्राप्त हो चुकी थी। यह शास्त्रार्थ की कला में भी पूर्ण निष्णात थी। अपनी यौवनावस्था में ही इसने एक वार परम अनुभवी, अनन्य विद्वान् और महर्षि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ में प्रवल होड़ ली थी।

महाराज जनक द्वारा आयोजित एक वृहत् पुरस्कार के लिए चलने वाले शास्त्रार्थ में सभी ऋषि-महर्षियों तथा विद्वानों को याज्ञवल्क्य से भयंकर रूप से परास्त होते देखकर वह मंचपर अकस्मात् अवतीर्ण होती है और शास्त्रार्थ आरम्भ करती हैं। उसके शास्त्रार्थ का प्रमुख विषय था देश, काल, अन्तरिक्ष, आकाश तरङ्गों आदि के स्वाभाविक गुणधर्म का विवेचन, जिनको लेकर आइन्स्टाइन का आधुनिक सापेक्षवाद आरम्भ और विकसित होता है, जिनपर मेंकोवस्की, सर जेम्सजीन्स, सर आर्थर एडिं-गटन, कोजीरेव प्रभृति लब्धकीर्ति भौतिक शास्त्रियों ने प्रकाश डालने की चेष्ठा की है।

वह याज्ञवल्क्य से पूछती है—सभी वस्तुएं तत्वों की बनी हैं। महर्षि ! क्या आप वता सकते हैं कि सभी तत्व किससे व्याप्त हैं?

याज्ञवल्क्य—आकाश तरंगों ( आधुनिक ईथर से ) से । वह फिर आगे पूछती हैं—महर्षें ! वह कौन सी वस्तु है, जो आकाश CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

के परे है, पृथ्वी के नीचे है ? साथ ही आकाश और पृथ्वी के अन्तराल में भी व्याप्त है-भूत-भविष्य, वर्तमान, त्रिकाल को भी व्याप्त किये हुए है-त्रिकाल स्वरूप मात्र है।

याज्ञवल्क्य- वह है देश (स्पेस), आकाश तरंगे (ईथर)-वह

त्रिकालापूरित का त्रिकालमय है।

इस उत्तर से तब कहीं जाकर गार्गी को सन्तोप हुआ। यहाँ आइन्स्टा-इन के सापेक्षवाद में वर्णित देश-काल की अविच्छिन्नता वा सन्ततता (कॉण्टीनुअम) की ओर स्पष्ट परिनिर्देश है। इस प्रश्नोत्तर में जेम्स जीन्स का वह सिद्धान्त भी निहित दीखता है जिसके अनुसार सारे भौतिक पदार्थों को 'वोतल में वन्द' 'घनीभूत तरङ्गों' (वॉटल्ड वेव) तथा प्रकाश वा विविध प्रकार की ऊर्जाओं वा विकिरण की 'उन्मुक्त तरङ्गों' (अनवॉटल्ड वेव्ज) की संज्ञा प्रदान की जा सकती है।

गार्गी के अभ्युदय के शितयों पश्चात्, पाँचवीं शती के पर्यवसान काल अथवा छठीं शती के आरम्भ में खना अवतार्ण हुई। यह तो विदित नहीं कि इसका जन्म, कहा हुआ था, किन्तु इसका विवाह अवन्तिदेश या उत्तरप्रदेश के कान्यकृष्ण नगर में हुआ था। इसके पित ब्रात्य ब्राह्मण-वंश में उत्पन्न हुए थे। वे कदाचित् सुप्रथित ज्योतिषी, भूगोलवेत्ता तथा नृतत्विवद् वराहमिहिर के पुत्र थे।

खना के सम्बन्ध में बड़ी विचित्र कथा वा अनुश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि खना और उसके पित दोनों अनार्यों के पास ज्योतिविद्या सीखने गये। खना अपने पित मिहिर की अपेक्षा अधिक प्रतिभाशालिनी थी। मिहिर ज्योतिविद्या की विविध शाखाओं में अपनी पत्नी इतना पाटव नहीं प्राप्त कर पाये। पाटचक्रम समाप्त होने पर जब दोनों स्वदेश लौटने लगे तो उनके अनार्य गुरु उन्हें पहुँचाने चले। मार्ग में गुरु ने मिहिर की परीक्षा ली, किन्तु उसमें उन्हें कच्चा पाया। इसपर उन्होंने मिहिर को सम्बद्ध विष्णांकि कुस्तिविद्ध (Vidyalaya Collection.

खनाके पित मिहिर ने अपने गुरु के हाथ से पुस्तकें छे तो छीं, किन्तु उनके हृदय में विपाद और ग्लानिका ज्वार आ रहा था। वे वार-वार यही सोच रहे थे कि जब इतने काल के अध्ययन से मैं ज्योतिर्विद्या में निष्णातता न प्राप्त कर सका तो पुस्तकों से भला क्या लाभ होगा। अन्त में पुस्तकों को सर्वथा वृथा समझकर उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। थोड़ी ही दूरपर खना भी खड़ी थी। वह पीछे मुड़ कर अपने गुरु के निवास स्थान की ओर देख रही थी। किन्तु उसने अपने पित को उक्त पुस्तक को समुद्र में फेंकते देख लिया। उसने आश्चर्य किन्तु नम्रता भरे शब्दों में पूछा—यह क्या किया? कहते हैं कि उक्त पुस्तक में भूगर्भ विद्या की अनेक रहस्यमय वार्ते थीं। उनके नष्ट होने के साथ भारत से भूगर्भ विद्या का भी करण लोप हो गया। इससे यह स्पष्ट है कि खना ज्योतिष तथा गणित के अतिरिक्त भौतिक विज्ञान तथा भूगर्भ विद्या (जिआलोजी) की भी पण्डित थीं। कुछ अन्य वर्णनों से इात होता है कि वह भूगोल, जल-वायु विज्ञान तथा ऋतुभौतिकी (मेटाआरालॉजी) की पारक्तत थीं।

लीलावती नाम से तो प्रायः सभी लोग परिचित हैं। यह वारहवीं शताब्दी में हुई थी। अतुल यशस्वी ज्यौतिष-सम्राट सिद्धान्तिशरोमणि के रचियता भास्कराचार्य इसी के पित थे। भास्कराचार्य सह्याद्वि पर्वत के समीप विज्जल बीर में उत्पन्न हुए थे। लीलावती के श्वशुर तथा भास्कराचार्य के पिता का नाम महेश्वराचार्य कवीश्वर था।

लीलावती बहुत ही सहृदय, उदार, चरित्रवती, शान्त प्रकृति की सर्वाङ्गसुन्दरी स्त्री-सुलभ सर्वगुणसम्पन्न महिला थी। वाल्यावस्था में उसने व्याकरण और संस्कृतसाहित्य का अध्ययन किया था। परन्तु ज्योतिष से भी उसे अगाध प्रेम था। विवाह के अनन्तर उसने पतिके साहचर्य और सहायता से ज्योतिष में पूर्ण विचक्षणता प्राप्त कर ली थी। जव कभी भास्कराचार्य प्रहादिकों के सम्बन्ध में कोई गणना करते होते तो वह उनके पास में होती और विविध प्रकार की गणना, प्रयोग और परामर्श

द्वारा उनकी सहायता करती । जब भास्कराचार्य उसे गणित या खगोल की कोई समस्या देते तो वह देखते देखते उनका उत्तर संस्कृत पदों में देती, जब लीलावती गणित या खगोल के क्षेत्र में स्वयं कोई मौलिक कार्य करती होती, तो भास्कराचार्य भी आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करते।

कहा जाता है कि लीलावती ने गणित विषयक एक मौलिक प्रन्थ का प्रणयन भी किया था और उसका नाम भी 'लीलावती' रखा था। आज भी उत्कृष्ट लीलावती ग्रन्थ विद्यमान है। कुछ लोगों का मत है कि भास्कराचार्य ने स्वयं 'लीलावती' ग्रन्थ की रचना की थी और अपने अनु-पम प्रणय की स्मृति को शाश्वत बनाने के लिए उसका नाम लीलावती रखा था। कुछ भी हो इसमें तिनक भो सन्देह नहीं कि लीलावती ज्योतिष तथा गणित की विविध शाखाओं की पूर्ण मर्मज्ञ थी। 'लीलावती' यद्यपि गणित ग्रन्थ है, किन्तु उसकी शैली वड़ी रसस्निग्ध है। इसमें ग्रन्थकार ने सर्वत्र, प्रश्नों एवं समस्याओं में भी एक अनिन्द्य यौवना परम लावण्यवती रमणी को सम्बोधित किया है।

 नहीं थे, उन्होंने विज्ञान के विविध क्षेत्रों में मौलिक ग्रन्थों का भी प्रणयन किया है।

अभयार ने विवाह नहीं किया था। वह आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। अभयार की एक बहिन का नाम उपात्रा था। उसने नीलिमा पटल नामक ग्रन्थ की रचना की थी।

इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारतवर्ष ने केवल वाङ्मय-विधात्री साहित्य सेवी महिलाएँ ही नहीं उत्पन्न की थीं, अपितु उसके विशाल प्रांगण में वैज्ञानिक रमणी-रत्नों का भी प्रादुर्भाव हुआ था, जिनकी यश-स्विता से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तथा यवन ईरान देश से आरम्भ कर कामरूप (आसाम ) तक का दिगन्त समुद्भासित हो उठा था। आज भी उनकी कीर्ति-पताका सभी दर्शकों का मन मोह रही है। रहिम | ५

# भारत की प्राचीनतम बहुमुखी योजनाराँ

कदाचित् भारत की सबसे पहली बहुमुखी योजना चतुर्थ शती छीछा-ब्दपूर्व चन्द्रगुप्तके वैश्य राज्यपाल पुष्यगृप्त द्वारा कार्यान्वित की गई थी। इसमें आधुनिक गुजरात के गिरिनगर नामक स्थान के समीप रैवतक पर्वत की घाटी का उपयोग किया गया था और एक वाँध वनाकर एक विशाल जलागार निर्मित किया गया था। कालान्तर में अशोक के राजत्वकाल में उसके यवन राज्यपाल तुराष्प ने सिंचाई आदि कार्यों के लिए इस जलागार से बहुसंख्यक नहरें वनवाई थीं । इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इससे जनवर्ग लगभग एक सहस्र वर्ष या उससे भी अधिक काल तक लाभ उठाता रहा। सिंचाई और अन्य नाना प्रकार के कार्य संपादित किये जाते रहे । मौर्य राजत्वकाल में निर्मित उपर्युक्त वस्तुएँ चार सौ वर्ष से भी अधिक समय तक चलती रहीं; किन्तु दिसम्बर, १५० ई० में ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि उससे यह बाँध छिन्नभिन्न हो गया और जलागार एक अत्यन्त विस्तीर्ण महस्थल में रूपान्तरित हो गया। पश्चिमी क्षत्रपोंके पहलव राज्यपाल सुविशाख ने तुरन्त उसे पुनः वनवाया। अगस्त ४५५ ई० तक इस बाँघ से बड़े सुचार रूप से कार्य होता रहा, किन्तु वह अकस्मात् अतिशय वृष्टि के कारण पुनः वह गया। इस दैवी विपत्ति के कुछ ही मास पश्चात् गुप्तों के राज्यपाल पर्णदत्त ने पुराने बाँध के स्थान पर नवीन बाँघ निर्मित करा दिया । संभवतः नवीन वाँघ कम से कम दो शताब्दियों तक चलता रहा।

रैवतक बाँघ द्वारा जो कृत्रिम जलागार तैयार हुआ था, उसकी भुजाएँ लगभर्ग पिक विमाल स्वाप्त अर्था प्रतिभविष्ट के बीच की अधिकतम दूरी लगभग ३००० गज थी। इस स्थान के निकट दो शिलो-लेख अब भी विद्यमान हैं, जो इस समग्र इतिवृत्त के जाज्वल्यमान प्रमाण हैं।

## भारत की पहली परिनिष्ठित बहुमुखी योजना

वहुमुखी योजनाओं के भारत के ही नहीं, अपितु समस्त संसार के इितहास में काश्मीरी मयशास्त्री सूय्य का नाम अप्रतिम चिरंतन कीर्ति से सदैव समुद्भासित रहेगा। इस अनुपम प्रतिभाशाली मयशास्त्री ने सर्व-प्रथम एक ऐसी भीमकाय बहुमुखी योजना बनाई और उसे कार्यान्वित किया जिसे वस्तुतः पूर्णरूपेण आधुनिक अर्थ में बिना किसी हिचकिचाहट के संसार की, या कम से कम भारत की, सबसे पहली बहुमुखी योजना कहा जा सकता है। वह सुप्रथित सम्राट् अवन्तिवर्मन् का राजकीय मयशास्त्री था। अवन्तिवर्मन् काश्मीर के प्रमुख राजाओं में परिगणित किया जाता है। वह ८५५ से ८८३ ई० तक शासन करता रहा।

परम मनोहारी काश्मीर उपत्यका में बहुत प्राचीनकाल से भयानक वाढ़ों से अपार क्षित होती थी और उससे ऐसे दुर्भिक्ष पड़ते थे कि प्रजा त्राहि-त्राहि करने लगती थी। उससे खेती तो मिटयामेट हो ही जाती थी, साथ ही बहुसंख्यक गाँव और विस्तियाँ एकदम उजड़ जाती थीं और अन्य आर्थिक क्रियाकलापों को भी गहरा धक्का पहुँचता था। सम्राट् अवन्तिवर्मन् ने इस समस्या को सदा के लिए सुलझाने का दृढ़ संकल्प किया और उसका कार्यभार अपने सुयोग्य मयशास्त्री सूय्य को सौंपा।

वरामूला के समीप झेलम नदी एक वड़ी ही संकीर्ण दरी (गार्ज) वनाती है। इस स्थान के नीचे भूमि की वनावट ऐसी है कि उससे काश्मीर घाटी की जल-परिवाह की व्यवस्था में भारी मार्गविरोध उत्पन्न हो जाता है। यह बात खडन्यार नामज स्थान के समीप दृष्टिगोचर होती है। सूय्य ने वड़े ऊहापोह के साथ विचार करके देखा कि समीपस्थ भूभाग के जल-

परिवाह और जलप्रकृति के दृष्टिकोण से नदी का यह भाग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः उसने सर्वप्रथम वरामूला के नीचे संकीर्ण दरी (गार्ज)
में ही नदी को नियंत्रित करने का निश्चय किया। उसने कामराज
(आधुनिक कामरस) तथा यक्षाधार (आधुनिक द्यार्गल) के समीप
नदीतल्प (वेड) को साफ कराया और वहाँ एक प्रस्तर-वाँध वना कर
जल-प्रवाह को सात दिन रोके रखा, नदी के और निचले भाग में उसने
प्रवाह-तल्य को और गहरा किया तथा नदी के दोनों किनारों पर सुरक्षाभित्तियों का निर्माण किया जिससे विशाल शिलाखंड पर्वत ढालों से ढुलकढुलक कर प्रवाह मार्ग में व्यवधान न उत्पन्न कर सकें। तत्पश्चात्
निरोधक वाँध (काफर उँम) तोड़ दिया गया और जल ढाल का अनुसरण
करके हुए वड़े वेग से वहने लगा।

किन्तु सूय्य का सबसे महत्वपूर्ण और चिरस्मरणीय कार्य यह था कि उसने झेलम नदी का समस्त प्रवाह ही बदल दिया था। इसके परिणाम स्वरूप नदी के बाएँ किनारे की श्रीनगर से उलर झील तक की नीची दलदली भूमि उर्वर हरेभरे खेतों में बदल गई जिससे प्रान्त का एक बहुत बड़ा भूखंड कृषि कार्यों के लिए पूर्ण उपयुक्त हो गया जो पहले निरर्थक 'पड़ा हुआ था अथवा विध्वंसलीला का केन्द्र था।

झेलम नदी के प्रवाह के इस परिवर्तन से दूसरी बात यह हुई कि उसके और सिन्ध के संगम की रूपरेखा में भी पर्याप्त परिवर्तन हो गया।

पहुँचाई और आमोद-प्रमोद के क्षेत्र में भी पर्याप्त विकास किया। आधुनिक बहुमुखी योजनाओं से उपर्युक्त व्यवस्था की तुलना कर सूय्य के कार्यों की महत्ता और उपादेयता का स्वयं भलीभाँति अनुमान लगाया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में आपाततः एक और वात का स्मरण आ रहा है कि प्राचीन भारतीय नीदरलैण्ड्स तथा वेलजियम ढंग के डाइक्स बनाना खीष्टाब्द की तीसरी-चौथी शती से ही जानते थे। लंका के बौद्ध-ग्रन्थ दीप-वंश में इसका स्पष्ट परिनिर्देश आया है—खण्णक—२०।३५)। पालि शब्द 'वण्णक' डाइक्स का ही पर्याय है।

काश्मीर के संस्कृत इतिहासकार कल्हण ने अपनी 'राजतरंगिणी' में सूय्य के महान् कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। सुप्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता एम० ए० स्टाइन ने भी सूय्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा है, "उसकी योजना के कार्यान्वित होने से कृषि-कार्य अत्यन्त सुकर हो गया, जिससे चावल के भाव में भारी कमी हो गई। एक खारी (खरवार १७७ पौण्ड्स) चावल का मूल्य २०० दीनार से घटकर ३६ दीनार हो गया।"

### दक्षिण के बाँध

इतिहास से यह भी विदित होता है कि गोधरा ग्राम के समीप (गुज-रात के पाटन नामक स्थान के १८ मील दक्षिण ) कर्ण सोलंकी (१०६३-१०९४) ने भी रूपेन पर एक विशाल वाँध वनवाया था:। उसने इसका नाम कर्णसागर रखा था, जैसे दक्षिण में आधुनिक रामपद सागर है। यह वाँध लगभग ७५० वर्ष तक चलता रहा, १८१४ ई० में जाकर घ्वस्त हो गया। यह भीमकाय कृत्रिम झील १० वर्गमील में फैली हुई थी। समीपस्थ भूभाग के निवासी इससे अनेक प्रकार से लाभ उठाते थे।

दक्षिण में चोलों का वैभवशाली साम्राज्य दसवीं शताब्दी से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक चलता रहा। उनका सार्वजनिक कार्य विभाग (पी॰ डब्लू॰ डी॰) अत्यन्त व्यवस्थित और सुसंगठित था। उन्होंने भी वहुसंख्यक बाँधों द्वारा अनेकानेक कृत्रिम झीलें और जलागार वनवाये थे। संभवतःवे भी आज से शतियों पूर्व वहुमुखी योजनाओं के वास्तविक आधुनिक स्वरूप

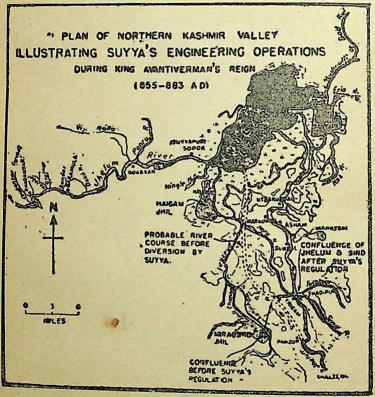

स्य्यकी सफल बहुमुखी योजना का मानचित्र को समझने लगे थे। उनके अभिलेखों, पुरातत्व की वस्तुओं, शिलालेखों, घ्वंसावशेषों तथा अन्य आनुषंगिक तश्रुयों अप्रतं साङ्ग्रीं के समस्यां अनुशीलन

एवं पर्यवेक्षण से इस दिशा में उत्तरोत्तर नई नई वांतों के विदित होने की पूर्ण संभावना है।

१ विशेष देखिये, लेखक का अनुसंधान प्रवन्ध Development of Geographic Knowledge in Ancient India, अध्याय ७ तथा अन्य अध्याय ।

रिम | ६

## प्राचीन ऋषियों की ऋाधुनिक काल-भावना

समय क्या है ? उसके गुणधर्म क्या हैं ? उसकी गित या प्रवाह एवं दिशाकी प्रकृति और स्वरूप क्या हैं—ये प्रश्न ऐसे हैं जिन पर अति प्राचीन काल से प्रायः सभी सम्य देशों के दार्शनिक और वैज्ञानिक विचार करते रहे हैं। किन्तु आज तक आकाश-तरंगों (ईथर) की भाँति उनके रहस्यों का पता नहीं लग पाया है। १९०५ में जब प्रोफेसर अलबर्ट आइन्स्टाइन का सापेक्षवाद सिद्धान्त (थिअरी ऑव रिलेटिविटी) प्रकाशित हुआ, तो देश, काल और ब्रह्माण्ड-सम्बन्धी हमारे ज्ञान के क्षेत्र में एक अद्भुत ज्वार-सा आ गया, जिसका प्रभाव अब भी पूर्ववत् बना हुआ है और उससे आधुनिक विज्ञान नित नूतन सत्यों की ओर बढ़ता जा रहा है। अन्तरिक्ष-यात्रा सम्बन्धी मनुष्य की महत्वाकांक्षाएँ और सफलताएँ काल-सम्बन्धी हमारी भावनाओं में और भी विस्मयकारी परिवर्तन करती दृष्टिगोचर हो रही हैं। यह प्रायः निश्चय है कि बीसवीं शती का अन्त होते-होते काल के विषय में हमें और भी बहुत से वैज्ञानिक तथ्य विदित हो जायेंगे।

प्राचीन दार्शनिकों तथा वैज्ञानिकों को काल सम्बन्धी बहुत-सी वैज्ञा-निक वातों का भलीभाँति पता था। हाँ, उनमें कई स्थलों पर अंधविश्वास और उपाख्यानात्मकता भी पर्याप्त मात्रा में मिली हुई है। प्राचीन ग्रीस वासियों की घारणा थी कि सभी प्राणी और चेतन् जगत् काल की सन्तान हैं। ग्रीस के प्रतीकात्मक उपाख्यान ऐसी संभावनाओं से भरे पड़े हैं। कुछ काल पश्चात् अरस्तू (एरिस्टाटिल) ने बताया कि 'समय क्या है, उसकी प्रकृति क्छा है, न्यो बार्से कुमें किस्ति स्री विशेष किसी है कि काल मानव-चेतना का एक रूप है, अर्थात् वह स्वभावगत संवेदना से सम्बद्ध है, जिसका फिर विश्लेषण नहीं हो सकता। कालिदास की शकुन्तला पर विमुग्ध विश्वविख्यात जर्मन नाट्यकार गेटे का दृष्टिकोण कुछ और ही था। वह काल को एक तत्व मानता था। आइन्स्टाइन के सापेक्षवाद के अनुसार काल वेग पर निर्भर होता है। चतुर्थ परिणाह (फोर्थ डाइमेन्सन) की भावना की अवतारणा में मेंगोवस्की ने काल को चतुर्थ अक्ष (कोआ-र्डिनेट) माना है। १९५८ ई० में रूसी खगोल शास्त्री कोजीरेव ने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया, ''काल एक भौतिक परिणाह है, वह ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह अभिधान अपने पूर्ण व्यापक अर्थ में ब्रह्माण्ड की सभी गतियों, अस्तित्व और विकास के मूलभूत सिद्धान्त को द्योतित करता है।

प्राचीन भारतीयों ने भी देशकाल तथा ब्रह्माण्ड के रहस्यों के उद्घा-टन की बहुत कुछ चेष्टा की थी। इस सम्बन्ध में उनकी गवेषणाएँ तथा विचारणाएँ पर्याप्त वैज्ञानिक और ठीक हैं। काल के विवेचन, उसकी प्रकृति और स्वरूप के निर्धारण में उन्होंने जो वार्ते कही हैं, वे काल की आधु-निक वैज्ञानिक भावनाओं से बहुत मिलती हैं। वेदों में कहा गया है कि चौस् (आकाश) पृथ्वी तथा काल—ये तीनों हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुए थे, अथवा दूसरे शब्दों में समस्त देश एवं काल केवल एक सत्ता की इकाइयाँ हैं। यह कथन सापेक्षवाद की देशकाल-संततता (स्पेस टाइम कॉण्टिनुअम) की भावना से वहुत मिलता है। देशकाल-संततता का अर्थ यह है कि देश और काल एक ही पट के सूत्र हैं—एक में बुने हुए हैं। दोनों में अविच्छेदा संपृक्तता है।

वाल्मीकीय रामायण में सर्वभक्षी काल राम से कहता है, ''आपने अपने पूर्व जन्म में माया के संयोग से मुझे उत्पन्न किया था; मैं सबका विनाश करने वाला काल हूँ। प्रजापित ब्रह्मा ने कहा है कि आपने त्रिलोक की रक्षा का वचन दिया था। पहले जब आप अपनी माया से समस्त प्राणियों का

संहार कर समुद्र-जल में सोए हुए थे तो मैं उत्पन्न हुआ था। तत्पश्चात् आपने महाकाय अनन्त की सृष्टि की।"

ये पंक्तियाँ स्पष्ट घोषित करती हैं कि समय का उद्भव एक मूर्त सत्य के अवयव वा परिणाह के रूप में हुआ था। इसमें और कोजीरेव की उप-र्युक्त भावना में निश्चित सामंजस्य दृष्टिगोचर होता है। महाभारत और उसके पूरक अंश हरिवंश में भी यही कहा गया है कि देश और काल एक मूर्त सत्ता के अवयव के रूप में उत्पन्न हुए थे।

न्याय-वैशेषिक के दर्शनग्रन्थों (वृद्ध से पूर्व) में समय का बहुत ही सुष्टु और वैज्ञानिक, अनुशीलन और विवेचन दिया हुआ है। भारतीय डिमा-क्रीटस कणाद ने कहा है, ''काल में व्याप्त घटनाओं की श्रृंखला में लोक का अन्तरिक्ष में विस्तार होता है। देशकाल केवल भावनाओं में विभक्त किए जा सकते हैं, अणुओं में नहीं।''

उन्होंने समय को एक पदार्थ (सवस्टैन्स) माना है। उनका मत है कि समय के प्रवाह में वर्तमान की कोई सत्ता नहीं—उसके केवल दो ही अंग हैं:—भूत तथा भविष्य। आइन्स्टाइन के सापेक्षवाद में भी एकदम यही बात कही गई है। रूसी अन्तरिक्ष-यात्रा-विशेषज्ञ भी अपने स्पृतिनकों तथा वैज्ञा-निक और खगोल विषयक प्रयोगों के आधार पर प्रायेण इसी सत्यता की ओर बढ़ रहे हैं। उपर कोजीरेव का यह मत उद्धृत किया जा चुका है कि समय में ऊर्जा में परिणत होने की शक्ति होती है, अथवा समय ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है।

इन पंक्तियों के लेखक की धारणा है कि काल और उसके प्रवाह का एक ऐसा ढाँचा वा यंत्रानुबंध (मेकानिक्स) है, जिससे समस्त ब्रह्माण्ड व्याप्त है। इस भावना की तुलना क्वैण्टम मेकानिक्स वा वेवमेकानिक्स (तरंग -यंत्रानुबंध) से की जा सकती है।

विष्णुपुराण-०सृष्टिनरमाप्ताके । प्रस्ता भें प्रसम्यक्ति । प्रवृति के संबंध में

कहता है, ''महत् (वृद्धि) से आरंभ होने वाले तथा विशेष (नव शाश्वत पदार्थों—आत्मा, काल, स्थान, आकाश, पंच अणु एवं मनस्) में पर्यविसत उपादानों से एक अंडकी उत्पत्ति हुई। यह अंड जल-वृद्-वृद् के सदृश और छत्वमय था। इसी अंड से समस्त सृष्टि की रचना हुई।'' यह भावना यूना-नियों-ग्रीको की इस धारणा से मिलती जुलती है कि सारे प्राणधारी समय की सन्तान हैं।

जहाँ तक देश-काल की इयत्ता का प्रश्न है, रामायण तथा विष्णुपुराण के उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि संविलप्ट देश और काल सीमित हैं, जैसा कि आइन्स्टाइन ने अपने सापेक्षवाद के सिद्धान्त में भी प्रतिपादित किया है। संभवतया जैन भी देश-काल को सीमित मानते थे। हाँ, वौद्ध उन्हें असीम वा अनंत मानते थे। ज्योतिष-सम्राट् भास्कराचार्य इस उलझन में पड़े ही नहीं कि ब्रह्माण्ड (देश काल ) सीमित हैं वा अनन्त—

ब्रह्माण्डमेतन्मितमस्तु नो वा....

(ब्रह्माण्ड चाहे सीमित हो या असीम, इससे प्रयोजन ही क्या ?) सापेक्षवाद के सिद्धान्त का एक तथ्य यह है कि एक विशिष्ट उपाय द्वारा समय को प्रभावित किया जा सकता है और उसके प्रवाह तथा गति में मंथरता लाई जा सकती है। फोटोन (प्रकाश के सूक्ष्मतम अणुओं) या उनके राकेटों पर समय सर्वथा गतिशून्य हो जाता है। निम्नलिखित अनुच्छेद से यह वात भलीभाँति समझ में आ जायगी—

''कल्पना कीजिए कि कोई अन्तरिक्ष यात्री सिरियस तारे के लिए पृथ्वी से प्रकाशगित से प्रस्थित होता है। यह तारा हमसे बहुत दूर है। तीन लाख किलोमीटर (१८६२०० मील) प्रति सेकेण्ड की गित से चलने वाला प्रकाश नववर्ष में सिरियस पहुँचेगा। पर अन्तरिक्ष-यात्री अपने अनुसार वहाँ तुरन्त पहुँच जायगा। ठीक यही बात उसके पृथ्वी पर लौटते समय होगी। पृथ्वी पर स्थित वेघ कर्ता देखेगा कि अन्तरिक्ष यात्री के आने-

जाने में अट्ठारह वर्ष लग गए, किन्तु उक्त यात्री की दृष्टि से आयु का एक क्षण भी न तो व्यय हुआ, और न घटा ।''

यह निश्चय रूप से भास होता है कि दो सहस्र वर्ष पूर्व विष्णुपुराण के रचयिता वा प्राचीन भारतीय ऋषि समय की गति की क्रमिक मंथरता एवं गति-शून्यता से अवश्य परिचित थे और उन्हें फोटोन अणुओं तथा राकेटों के विषय में वहुत कुछ ज्ञान था।

इस सम्बन्ध में विष्णुपुराण में एक बहुत ही रोचक उपाख्यान दिया हुआ है—

"क्शस्थली के सम्राट् रैवत के रेवती नाम की एक अनन्य सुन्दरी कन्या थी । उसके विवाह की समस्या उपस्थित होने पर वे उसके योग्य कोई वर पूछने के लिए ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक गए। जब वे वहाँ पहुँचे तो हाहा और हूह नामक गन्धर्व ब्रह्मा के सम्मुख एक संगीत समारोह में गीत गा रहे थे, सम्राट् रैवत उस गीत की समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगे। इसमें न जाने कितने युग वीत गए, जो उन्हें केवल एक क्षण प्रतीत हुए। गान समाप्त होने पर--रैवत ने अपना प्रश्न ब्रह्मा के सम्मुख रक्खा। ब्रह्मा ने कहा-अाप किसे अपना जामाता बनाना चाहते हैं? इस पर रैवत ने बड़ी नम्रता पूर्वक कई नाम बताये। तब ब्रह्मा ने मुस्कराते हुए कहा-आपने जिनके नाम गिनाये हैं, उनके परिवारों का अब पृथ्वी पर कोई चिह्न शेप नहीं है। आपको गन्धर्वों का गान सुनते हुए, न जाने कितने युग वीत गये। वर्तमान मन्वन्तर का अट्टाईसवाँ युग भी प्रायः समाप्त हो चला है। कलि द्रुत गित से बढ़ता आ रहा है। आप अपने कन्यारत्न के लिए स्वयं ही कोई वर ढूढ़ लें। आप के सारे मित्र, मंत्री, पार्वद, पत्नी, सेना, समृद्धि आदि काल-कवलित हो चुके हैं। क्षण-घटिकाओं वर्षों से समय की माप द्वारा विष्णुशक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। रैवत आपकी प्राचीन कुशस्थली नगरी अब द्वारका कहलाती है।"

इस स्लिभि क्षिश्रामं स्थापन स्वतं पृथ्वी पर लीट तो उन्होंने देखा कि मनुष्य

के आकार, शक्ति और बुद्धि सभी कुछ बहुत घट चुके हैं। इसके अनन्तर अत्यन्त बुद्धिमान सम्राट् रैवत अपनी कुशस्थली नगरी में पहुँचे। वह एकदम वदल चुकी थी। वहाँ उन्होंने अपनी कन्या गौरवर्ण वलदेव को समिप्त कर दी। किन्तु उनकी कन्या की लम्बाई वलदेव की अपेक्षा अत्य-धिक थी। उन्होंने अपने हलके फल से उसे छोटी कर दिया। इससे वह उस समय की अन्य तहिणयों की लम्बाई की हो गई। तब वलराम ने रेवती के साथ शास्त्रानुसार विवाह किया।

रैवत की ब्रह्मलोक यात्रा में और वस्तुतः ब्रह्मलोक में समय की गति अत्यन्त मंथर हो गईथी। ब्रह्मा समय की इस वैज्ञानिक विशेषता को जानते थे, जिसे उन्होंने रैवत को समझाया था। इस प्रकार मानवलोक की भाषा में पृथ्वी के दृष्टिकोण से अंतरिक्षचारी रैवत का अपनी यात्रा में तथा ब्रह्मलोक की प्रतीक्षा करने में कई युग लग गये थे, किन्तु ब्रह्मा और ब्रह्मलोक के अनुसार वह क्षणतुल्य अत्यल्प समय था। इस आख्यायिका में कोजी-रेव का एक और सिद्धान्त अन्तर्निहित दिखाई पड़ता है, कि घूर्णनशील (रोटेटिंग) पिंडों पर समय मिन्न-भिन्न गतियों से चलता है।

तो क्या यह माना जा सकता है कि प्राचीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रा में बड़े दक्ष थे तथा फोटोन राकेटों एवं फोटोन यानों का भलीभाँति प्रयोग करते थे, और इस प्रकार वे एंटीमैटर वा एंटी सब्सटैन्स (पदार्थेतर वस्तु) से भी पूर्ण परिचित थे जिसे विष्णुपुराण (१।२।४५-६०) में अब्यक्त की संज्ञा प्रदान की गई है! रिश्म | ७

## भारत में क्वैंटम-सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तन

विज्ञान नित नूतन आचरणों से आगे वढ़ता जा रहा है। वह आकाशपाताल को एक किये दे रहा है और समस्त दिगन्तहीन ब्रह्माण्ड को हस्तामलकवत् कर देने के लिए प्राणपण से प्रयत्नशील है। मानव-मस्तिष्क समग्र
महाशून्य तथा समस्त द्रव्यस्थिति एवं पिण्डयूथों को अपने विलक्षण विद्युतीय
स्नायुमहाजाल में अटा लेने के लिए अनन्त अपरिमेय उद्योग कर रहा है।
विश्व ने सफल वैज्ञानिक प्रयोगात्मक तथ्यों के आधार पर प्रायः स्वीकार-सा
कर लिया है कि द्रव्य या पदार्थ (मैटर) एवं ऊर्जा (अपने सारे समाहारव्यप्टि वा समष्टिरूपों में) वस्तुतः एक है—एक ही सत्ता के दो इन्द्रियगम्य
या बुद्धिगम्य स्वरूप हैं। परन्तु अभीतक ऊर्जा की एकदम ठीक-ठीक परिभाषा नहीं दी जा सकी है—उसके स्वरूपका सर्वथा शुद्ध-शुद्ध विश्लेषण और
निर्धारण नहीं किया जा सका है। हाँ, हम उसके विविध प्रकट रूपों से अवश्य
परिचित हैं। नाना प्रकार के विकिरण, प्रकाश, विद्युत् तथा ताप और अन्ततोगत्वा चुम्बकत्व एवं घ्विन उसके वहुसंख्यक सर्वविदित रूप हैं।

विंगत डेंढ़ सौ वर्षों में इस ऐन्द्रजालिक सर्वव्यापिनी ऊर्जा के स्वरूप को निर्घारित करने की बहुत बार चेष्टा की गयी है। इसमें सबसे सुष्ठु, अन्यतम, सर्वमान्य तथा अभिनव प्रयत्न जर्मन भौतिकशास्त्री मैक्स प्लैंक का है। ऊर्जा के उसके उस सिद्धान्त का नाम क्वैण्टम सिद्धान्त है। इसको और विकसित करने में प्रोफेसर अलबर्ट आइन्स्टाइन का भी पर्याप्त हाथ रहा है।

क्वैण्टम सिद्धान्त के अनुसार ऊर्जा की भी बनावट, स्वरूप वा संघटन पार-माणविक है । आर्थात् श्रीसे विक्रिय द्वाष्ट्रा परभागुओं के विने हुएं हैं, उसी प्रकार कर्जा में भी परमाणु जैसी कोई वस्तु होती है—अथवा ऊर्जा भी लघुतम भागों में—परमाणुओं में विभक्त की जा सकती है। जैसे द्रव्यों के छोटे से छोटे अंश या विद्युदणु (एलेक्ट्रान) का फिर विभाग नहीं हो सकता (यद्यपि १९६१ में इसके भी विभक्त होने का समाचार प्राप्त हुआ है), उसी प्रकार ऊर्जा के भी लघुतम भाग का पुनः विभाग नहीं हो सकता । ऊर्जा के इन लघुतम भागों को क्वैण्टम (मात्रा या राशि) कहते हैं। इसी शब्द के आधार पर क्वैण्टम-सिद्धान्त का नामकरण हुआ है और समझने के लिए यों कहा जा सकता है कि ये क्वैण्टम ऊर्जा की छोटी से छोटी पुड़ियाँ या पोटलियाँ होते हैं। ऊर्जा के ऐसे सूक्ष्मतम वट-बीजों के द्वारा ही ब्रह्माण्ड में देशकाल की विविध इयत्ताओं में ऊर्जा के अनेक विशाल दृश्यमान या अदृश्यमान वनों का प्रसार होता है।

इस सम्बन्ध में एक और निष्कर्ष ज्ञातव्य तथा स्मरणीय है कि इस प्रकार समस्त पदार्थों तथा ऊर्जा या समवेतरूप से अखिल ब्रह्मांड की प्रकृति दो प्रकारकी (द्रैघ) है—पदार्थ तथा सभी प्रकार की ऊर्जा बनावट में पारमाण-विक है—परमाणुओं से बने हैं, एवं (२) सभी के सूक्ष्मतम अणु और ऊर्जा के स्क्ष्मतम क्वैण्टम या परमाणु असंतत या जस्र (डिस्काण्टिनुअस) हैं। प्रकाश के सूक्ष्मतम लवों या परमाणुओं का आधुनिक नाम फोटोन है। प्रकाश के सूक्ष्मतम लवों या परमाणुओं का आधुनिक नाम फोटोन है। फोटोन तथा सभी प्रकार के विकिरणों के परमाणुओं पर (जो ३,००,००० किलोमीटर या १८६२०० मील प्रति सेकेण्ड की गति से अन्तराल में चलते हैं) समय या काल गतिशून्य हो जाता है। आधुनिक अंतरिक्ष यात्रा के ये ही कुछ मूलभूत सिद्धान्त हैं। अस्तु। यह तो हुई प्रास्ताविक वात क्वैण्टम सिद्धान्त और उसके कुछ आवश्यक तथ्यों को समझने के लिए।

हमारा प्रमुख विषय है कि क्या प्राचीन भारतीयों ने क्वैण्टम सिद्धान्त-की दिशा में कुछ सोचने या निकालने का प्रयास किया था और क्या क्वैण्टम सिद्धान्त जैसी उन्होंने कोई वस्तु, तथ्य या सिद्धान्त निकाला था या प्रख्या-CC-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. पित किया था ? ऋग्वेदके दशम मण्डलके १९०वें सूत्र में कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम ताप (या ऊर्जा) की उत्पत्ति हुई थी। उसी से ऋत—व्यवस्था वा क्रम—की उत्पत्ति हुई। ऊर्जा में ही व्यवस्थाका क्रम निहित था। इससे यह तो सिद्ध है कि ऋग्वैदिक लोगों ने निखिल ब्रह्मांड को ऊर्जा का एक मायाजाल स्वीकार कर लिया था। तो क्या वे ऊर्जा की असंतता वा जस्रता को भी मानने लगे थे ? इस सम्वन्ध में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। अतएव ऐसे सूक्तों में क्वैण्टम सिद्धांत के किसी प्रकार के वास्तविक आभास को ढूँढ़ने की चेष्टा असम्यक् होगी—वह केवल दूरारूढ़ कल्पना होगी। परन्तु यह वात घ्यान में रखने से भावनाओं के विकासके स्वरूप को समझने में अवश्य सहायता मिलती है।

आपाततः एक वात और महत्त्वपूर्ण है कि वेदोंसे लेकर सभी संस्कृत ग्रंथोंमें किरण के लिए एक शब्द 'रिश्म'का व्यवहार हुआ है। रिश्म शब्द वास्तव में राशि (क्वाण्टिटी वा क्वैण्टम) से निकला है वा सम्बद्ध है। अमर संस्कृत-कोशकार मॉनियर विलियम्स ने भी इसी व्युत्पत्तिकी पृष्टि की है।

किन्तु इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि वैशेषिक दर्शनकार कणाद (लगभग ६०० छोष्टाव्द पूर्व) ऊर्जा वा तेजस् की पारमाणिवक वनावट के विवेचनकर्ताओं में विश्व में सर्वप्रथम एवं सर्वाग्रणी हैं। वे सभी प्रकार के द्रव्यों एवं ऊर्जा के परमाणुओं की तरंगात्मक वा लहरीली (आसीलेटिंग, अनुडुलेटिंग वा वाइब्रेटरी) गित से भलीभाँति परिचित थे। इसलिए किसी भी मनीषी को यह घोषित करने में तिनक भी हिचिकचाहट न होगी कि यह कणभोजी काश्यप वंशाभिजात सोमशर्मा का शिष्य, कदाचित् प्रयाग के समीप प्रभास नामक स्थान का अधिवासी अप्रतिम दार्शनिक ववैण्टम सिद्धांत का कम से कम पूर्वाभास प्रस्तुत करने में सबसे समर्थ और सुधी ऋषि हुआ है। वैसे इस मनीषी के विवेचन से ऐसा लगता है कि उसने यदि प्रयोगात्मक माध्यमों हारा नहीं तो कम से कम से कम पूर्वाभात स्वतुत करने यह समर्थी का वहत ही सुन्दर आधुनिक वविण्टम सिद्धान्त और उसके विविध पक्षों का बहुत ही सुन्दर

साक्षात्कार किया था। उसके क्रिया, कर्म और गित के विश्लेपणों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने परमाणुओं की ऋणात्मक-धनात्मकं विद्युत्मयता तथा विद्युत् शून्यता के सम्बन्धमें पर्याप्त समीचीन अनुमान लगाया था और इस प्रकार उसने एलेक्ट्रान, प्रोटान, न्यूट्रान, स्ट्रैं ज्ज, पार्टीकिल्स (अदृष्ट) तथा ऐण्टीपार्टीकिल्स (अभौतिक परमाणु) के अन्तरालमें भी घुसनेकी चेष्टा की थी। तेज वा प्रकाश के अविच्छेद्य परमाणुओं को स्वीकार करते हुए उसने फोटोन तक को भी मान्यता प्रदान की थी।

किस प्रकार पदार्थों वाले लोक का अन्तरिक्ष में विस्तार होता है, इस सम्बन्ध में वैशेषिककार कहता है—'काल में व्याप्त घटनाओं की प्रृंखला में लोक का अन्तरिक्ष में विस्तार होता है।' कणाद यह जानते थे कि ऊर्जी प्रकाश था तेजस् के लघुतम लवों वा परमाणुओं अथवा क्वैण्टमों की ब्रह्मांड में एक प्रृंखला (सीरिज) सी फैली होती है। काल सभी प्रकार के परमाणुओं को मिलाने की कड़ी का काम करता है। यह कथन भी क्वैण्टम सिद्धान्त का ही वाचक है।

फिर कणाद एक स्थलपर सूचित करते हैं कि काल प्रकाशाणुओं वा प्रकाश के क्वैण्टमों वा फोटोनों पर अस्तित्वहीन वा गतिशून्य हो जाता हैं (नित्येष्वभावादनित्येषु भावात् कारणे कालास्येति)' तथा काल विभिन्न पदार्थों पर विभिन्न गति से चलता हैं (तत्तद्भावेन)। उन्होंने यह भी बताया है कि सभी परमाणु (एलेक्ट्रान तथा फोटोन) गोलकाकार (स्फीरिकल) होते हैं। उनके नवीं शती के मैथिल टीकाकार वाचस्पति मिश्र ने कहा हैं कि प्रकाश बृहत् वृत्तों में चलता हैं। ठीक यही वात आइन्स्टाइन ने भी कही हैं।

ये सभी तथ्य आधुनिक क्वैण्टमसिद्धान्त तथा क्वैण्टम अनुबन्ध (मेका-निक्स) के सांगोपांग वर्णनों तथा विवृतियों से मिलते हैं। अतएव विशद-ताओं तथा सूक्ष्म तथ्यों के ग्रहण में भी कणाद की वार्ते आधुनिक भौतिक विज्ञान तथा क्वैण्टम-सिद्धान्त से पूर्णतया मेल खाती हैं।

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

वैशेषिक सूत्र से ऊर्जा के परमाणुओं का क्वैण्टमों के गुणधर्म की मीमांसा इस प्रकार की गयी है। ऊर्जा के परमाणुओं की विशेषता होती है—वर्ण, स्पर्श, संख्या, परिणाह वा मात्रा (डाइमेन्सन वा क्वैण्टम), पृथक्तत्व, संघटन, विघटन, पौर्वापर्य्य, द्रवत्व तथा वेग (वेलॉसिटी)। यहाँ परिणाह तथा मात्रा स्पष्टतया ववैण्टम की मूलसावना के परिलक्षक हैं। संख्या-शब्द पता नहीं किसी 'प्रमुख क्वैण्टम संख्या (जिसिपल क्वैण्टम नस्वर)' जैसी वस्तु का तो द्योतक नहीं है।

भारतीय दर्शन में एक शब्द 'तन्मात्रा' खीष्टाब्द के शितयों पूर्व से प्रयुक्त होता चला आ रहा है। इसका अर्थ भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंश होता है। सांख्य और योगदर्शन में इस शब्द का बहुत महत्त्व है और उन्होंने इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ विचार-विमर्श किया है तथा लिखा है। तेजस् वा ऊर्जा के संदर्भ में यह तन्मात्रा शब्द किसी न किसी प्रकार किसी क्वैण्टम भावना की संवेदना के आभास को शोतित करता है।

योग के कैवल्ययाद में एक सूत्र आता है— 'क्षणप्रतियोगी परिणामा-परान्तिनिग्राह्यः क्रमः'। इसका विशव विवेचन करने पर विदित होता हैं कि ऊर्जा और काल के सूक्ष्मतम लवों में एक असंतता होती हैं। योटे शब्दों में ऊर्जा के परमाणु के परिणाह देश के अंतराल में तो फैले ही होते हैं, काल में भी उसका एक परिणाह अवश्य होता है। अतः यहाँ भी क्वैण्टम सिद्धान्त की मूलभूत भावना झाँकती-सी दृष्टिगोचर होती हैं।

सबके ऊपर बौढ़ों की परमाणुओं की मीमांसा और विश्लेषण आते हैं। इनमें आधुनिक वैज्ञानिकता का आधार सबसे अधिक दृष्टिगोचर होता है। वे प्रतिपादित करते हैं कि विविध परमाणु (जिनमें ऊर्जा के परमाणु भी अन्तर्निविष्ट हैं) देश वा दिक् (स्पेस) में तो स्थान घेरते ही हैं, उनके परिणाह का प्रसार होता ही है, साथ ही वे काल की सोमा रेखा वा इयत्ता में भी एक अतिसूक्ष्म मात्रा में अवस्थित होते हैं। यह मत मैक्स प्लैंक के क्वैण्टम सिद्धान्त होते शिक्स प्रिक्त की सिद्धान्त होते हैं।

इससे लगता है कि उन्होंने वैशेषिक दर्शन तथा बुद्ध के ज्येष्ठ समसामयिक पकुध कात्यायन की प्राथमिक वैशेषिक प्रणाली पर बहुत अच्छा मनन और गवेषणा की थी तथा उनके कार्यों को अत्यन्त वैज्ञानिक पद्धित से विकसित किया था। इसी कारण वे क्वैण्टम के सबसे अधिक समीप पहुँच पाये थे। प्राच्यविद्या विशारद तथा भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के पंडित लन्दन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ए० एल० वंशम ने इस वात को मृक्त कंठ से स्वीकार किया है।

जैनों का विश्वास था कि सभी परमाणु एक होते हैं। तत्त्वों के गुण-घर्म तथा प्रकृति में अन्तर का कारण यह है कि उनके परमाणुओं की परि-स्थिति और संघटन का शैलियों में एवं प्रक्रियाओं में भिन्नता होती है। इन सभी बातों का आधुनिक ऊर्जा के सूक्ष्मांशों से नाना प्रकार के विद्यु-दणुओं का अच्छा सामंजस्य दिखाई पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जैनों का परमाणु ज्ञान आधुनिक परमाणु भौतिकी (एटामिक फिजिक्स) से वहुत कुछ मिलता है। इस स्थिति में यह निष्कर्ष कि उन्हें भी भारतीय परम्परा में क्वैण्टम सिद्धान्त की कुछ न कुछ धारणा अवश्य रही होगी, तनिक भी निराधार नहीं प्रतीत होता।

जैनों के अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ सूर्यप्रज्ञित में ऊर्जा, ओज वा प्रकाश के इस पक्ष पर पर्याप्त सुचारु प्रकाश डाला गया है। उनके एक ग्रन्थ प्रज्ञा-पना में भी इसपर 'लेश्यापदम्' नाम का एक पृथक् अध्याय है।

सूर्य प्रज्ञप्ति में प्रकाश वा ऊर्जा की विविध वातों का कई अध्यायों में विशद विवेचन किया गया है। यह यथार्थ है कि उसमें वैज्ञानिक तथ्यों के साथ-साथ काल्पनिक और उपाख्यानात्मक सूचनाएँ भी प्रभूत मात्रा में मिली हुई हैं।

सूर्य प्रज्ञप्ति तथा प्रज्ञापना दोनों में ही सूर्य की ऊर्जा के वर्णन में प्रायः सर्वत्र एक अभिधान 'लेक्या' का व्यवहार किया गया है। लेक्याका सामान्य CC-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

अर्थ तो साधारणतया प्रकाश ही होता है, किन्तु छेश्या का व्युत्पत्तिके अनु-सार अर्थ है—'अति छघुमात्रा'।

सूर्य प्रज्ञित (३६५ ई० पू०) के प्राभृत ६, सूत्र २७ (मलयगिरि टीका सहित्र में सूचित किया गया है—'प्रतिक्षणमेव सूर्यस्य ओजोऽन्यदु-रपद्यते, अन्यदपैति, किमुक्तं भवति ? प्रतिक्षणं सूर्यस्य ओजः प्राक्तनिभन्न-प्रमाणं विनश्यति, अन्यदेव प्राक्तनाद्भिन्न-प्रमाणमोजः उत्पद्यते ।' 'प्रतिक्षण सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और प्रतिक्षण सूर्य की ऊर्जा विनष्ट हो रही है।' यह क्वैण्टम सिद्धान्त का एक सीधा प्रत्यक्ष वा अत्यन्त सरल निष्कर्ष है। इस कथन की शब्दावली में चाहे अविकल या परिनिष्ठित गणितीय तर्क-प्रतिष्ठता न आ पायी हो किन्तु उनमें एक सत्य के प्रख्यापन का प्रयास तो निहित है ही।

समस्त भारतीय वाङ्मय, दर्शन तथा सरस साहित्य में तेजस् शब्द का प्रयोग अधिकतम व्यापक अर्थ में किया गया है—अर्थात् वह सर्वत्र सभी प्रकार की ऊर्जा वा ऊर्जाओं के लिए व्यवहृत हुआ है। वैशेषिककार ने इसको ऐसा स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रकार के सन्देह या सङ्कीर्णार्थता के लिए स्थान नहीं रह जाता। वह कहता है कि तेजस् के विशाल परिवेश में प्रकाश, ताप सभी प्रकार के विकिरण, विद्युत् आदि सभी संनिविष्ट हैं। यहाँ तक कि उसने इस नामावली में आकाशीय तिडत् (लाइटिनङ्ग) को भी गिना डाला है। यहाँ इस प्रकार एक और आश्चर्यजनक वात दिखाई पड़ती है कि आकाशीय तिडत् का सर्वप्रथम और सर्वथा ठीक-ठीक गवेषक एक भारतीय (शेषिककार कणाद) था, सुविख्यात अमेरिकी भौतिक शास्त्री तथा राजनीतिज्ञ वैंजिमन फैंकिलन नहीं। यह वात दूसरी है कि कदाचित् कणादकी गवेषणा अपने समान-धर्मा फैंकिलन की भाँति प्रयोगों पर आधारित न रही हो, उसका आधार 'ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः' के अनुसार चितन और समाधि रहा हो। अतः स्पष्ट है कि भारतीयों की प्राचीन ऋषि-परम्परा ने अपनि विविश्वाकी अभिनेत्र स्विद्धान्त के समस्त परिवेशों, सभी

क्षेत्रों (विकिरण, प्रकाश, तापि आदि को) पूर्णतया अथवा भलीभाँति सिन्नविष्ट कर लिया था।

भारतीय परमाणु-दर्शन, परमाणु-भौतिकी या परमाणु-विवेचनकी दीर्घ-कालिक परम्परा, उनकी विविध धाराओं, पूर्वापर सम्बन्धों एवं आनुषंगि-कताओं का मनीपापूर्वक आकलन एवं अनुसन्धान करने तथा उन्हें आधु-निकता एवं अभिनवतम वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रकाश में निरीक्षण करने से यही ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीयों ने क्वैण्टम-सिद्धान्त की दिशा में केवल विमर्श तथा अनुमानों की सम्यक् नींव ही नहीं डाली थी अपितु कुछ मौलिक, ठोस और असाधारण आविष्कार करने की चेष्टा की थी और उसमें सफलता भी प्राप्त की थी। इसमें उन्होंने विदेशियों से कुछ लिया न था। वे लब्धकोर्ति ग्रीक परमाणुवादियों—ल्यूक्रीटस तथा डिमा-क्रीटस से बहुत आगे थे। उनकी उपर्युक्त गवेपणाएँ तथा आविष्कार कालानुक्रम में भी इन दोनों विदेशी दार्शनिकों से बहुत पहले के हैं।

हाँ, उन भारतीय ऋषियों की अमर आत्माएँ अन्तराल के किसी कोने से मैक्स प्लैंक तथा आइन्स्टाइन की चिरन्तन ज्योतिष्मती प्रतिभा की भूरि-भूरि प्रशंसा में भवभूति के स्वर में स्वर मिलाकर अवश्य नीरव प्रतिष्विन कर रही होंगी—

> '····उत्परस्यते च मम कोऽपि समान-धर्मा, कालो ह्ययं निरवधिविपुला च भूमिः।'

रिंम ८

# भारत में चरमे का प्रयोग कब स्रारम्भ हुआ

विश्वविश्रुत जर्मनी के क्रुप और ताता के लौह कारखानों के पुरखों का जन्म, अश्रक का उत्पादन, एम्सटर्डम और हेग की भाँति रत्नों की कटाई और ओप (पालिश) के काम का आरम्भ तथा काँच की विविध वस्तुओं यथा दर्पण कूपी, पुटपाक आदि का निर्माण कार्य भारत में आज से कम से कम दो सहस्र वर्ष पूर्व अवश्य विकसित हो चुका था। कौटिल्य, कालिदास, चरक, सुश्रुत, मानसार एवं वात्स्यायन का कामसूत्र तथा अन्य विविध ग्रन्थ, पुरातत्त्व की वस्तुएँ एवं ध्वंसावशेष इस बात के अकाट्य साक्ष्य उपस्थित करते हैं। इतिहासविदों का एक सम्प्रदाय यह भी मानता है कि हड़प्पा तथा मोहेनजोदड़ो सम्यता के लोग आज से लगभग ५००० वर्ष पूर्व कांच के मनके आदि वस्तुओं का व्यवहार भली भाँति जानते थे। कुछ भी हो, ब्राह्मणों में कम से कम १००० ई० पूर्व कांच का स्पष्ट उल्लेख आया है। दर्पण या दर्पण के समान कोई वस्तु द्योतित करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों ने 'प्राकाश' शब्द का प्रयोग किया है।

इतिहास में इस बात के भी प्रमाण विद्यमान हैं कि विदेशों से भी ईसा के शितयों पूर्व नाना प्रकार की काँच की वस्तुएँ एवं वर्तन भारत में मैंगाये जाते थे। यह भी निर्विवाद सिद्ध हो चुका है कि मेरठ जिले के हापुड़ के पास के ब्रह्मपुर नामक स्थान में बने हुए कांच के मनकों के माध्यम से भारतीय व्यापारी अफ्रीका के जञ्जीवार (शंखवर) तट से प्रभूत व्यापार करते थे। वहाँ ऐसे मनके बहुत बड़े परिमाण में पाये गये हैं। गुप्तकाल में तो काँच की प्रसाधन, श्रृंगार और अलंकरण की बहुत ही सुन्दर-सुन्दर और कलापूर्ण वस्तुर वनने लगी थी और उनका प्रचुर प्रयोग होता था

परन्तु प्राचीन भारत में चश्मे का प्रयोग कव आरम्भ हुआ और उसके निर्माण के कारखाने कैसे-कैसे विकसित हुए—इस प्रश्न पर इतिहासज्ञोंने प्रायः एकदम ध्यान नहीं दिया है। वैसे यह प्रश्न है बहुत ही रोचक और महत्त्वपूर्ण।

जहाँ तक प्रस्तुत लेखक का मत है, प्राचीन भारत में चश्मे का प्रयोग खी छाव्द से कम से कम १००-२०० वर्ष पूर्व आरम्भ हो चुका था। ऊपर कांच के सम्बन्ध में जो वातें कही गयी हैं, उनके पूर्वापर सम्बन्ध पर भली-भाँति विचार करने से इस कथन को पर्याप्त वल प्राप्त होता है। दूसरी वात यह है कि हड़प्पा-मोहेनजोदड़ो तथा वैदिककाल के लोग स्फिटिक वा विल्लीरका प्रयोग भी निश्चित रूप से जानते थे। अति प्राचीन काल में ऐसा लगता है कि चश्मे के ताल (लेन्स) सर्वप्रथम विल्लीर पत्थर से ही बनाये जाते थे। उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दी में भी भारत के साधारण लोग यही समझते थे कि चश्मे पत्थर के बनाये जाते हैं और इस कारण जनसाधारणकी यह परम्परागत धारणा थी कि पत्थर के चश्मे अपेक्षाकृत सुन्दर, टिकाऊ और शीतल तथा आँखोंके लिए हितकर होते हैं। इस प्रकार भी उपर्युक्त कथनकी पूर्णतया पृष्टि होती है।

परन्तु प्राचीन भारतीय १००-२०० ई० पूर्व चश्मेका प्रयोग अवश्य जानते थे, इस बातका सबसे प्रवल प्रमाण मानसार नामका प्राचीन वास्तु-ग्रन्थ प्रस्तुत करता है। बहुसंख्यक विद्वानों के मतानुसार इस ग्रन्थ का प्रण-यन खीष्टाब्द से १००-२०० या कम से कम २५ वर्ष पूर्व हो चुका था। इस ग्रन्थ के नवें अध्याय के ११७वें छन्द में नगर-नियोजन (टाउन प्लैनिंग) के प्रसंग में चश्मे की चर्चा इस प्रकार आयी है—

> वायव्ये वा नरे (नागे), वाऽपि स्थपतीनां तथालयम् । नागे चाथवा मुख्ये, वा नेत्ररत्नकरालयम् ॥

''·····नगर के मुख्य भाग में 'नेत्ररत्न' बनानेवालों वा निर्माण करने वालों का घर होना चाहिये।''

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

'नेत्ररत्न' शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से चश्मे के लिए ही किया गया है। वैसे कुछ लोगों ने इस शब्द का अर्थ 'आँखों को सजाने वाला रत्न', 'नेत्रांजन', 'कोई विशिष्ट रत्न' लगाया है। मानसार के विशेपज्ञ संस्कृत और पुरातत्त्व के सुप्रसिद्ध विद्वान् महामहोपाध्याय डाक्टर प्रफुल्लकुमार आचार्य ने भी 'नेत्ररत्न' का जो अर्थ किया है, वह प्रस्तुत लेखक के ही मत को निस्संदिग्ध प्रतिपादित करता है।

इन सब आनुपंगिक तथ्यों एवं युक्तियों के आधार पर यह मत मान लेने में रञ्चमात्र भी आपित्त नहीं दृष्टिगोचर होती कि मानसारकाल में भारतीय चश्मा-निर्माण भली-भाँति जानते थे और उसके निर्माण के विशे-षज्ञों मयशास्त्रियों (इञ्जीनियरों) की एक विशिष्ट जाति वन गयी थी और नगर में उनके घरों एवं कारखानोंका विशिष्ट केन्द्र होता था, जो वड़ा उन्नतिशील रहा होगा।

सुविख्यात चीनी यात्री ह्वेनसाग वा प्वान-च्वांगने ६३० से ६४४ ई० तक महाराज हर्ष के राजत्वकाल में भारत के विभिन्न स्थानोंका भ्रमण किया था। उसने अपने पर्यटन के इतिवृत्त में भारत में विविध खनिज द्रवों के उत्पादन एवं भौगोलिक वितरण का बहुत अच्छा वर्णन प्रस्तुत किया है। वह कहता है कि इस अन्तरा में देश में सुवर्ण, रजत, रतन्, रत्नों तथा चश्मे के विल्लौर अथवा स्फटिक निर्मित तालों का नितान्त प्राचुर्य था। उसने स्फटिक निर्मित तालों के लिए 'हो चू' शब्द का प्रयोग किया है।

विविध खिनज द्रव्यों एवं रत्नों की संप्राप्ति के सम्बन्ध में वह लिखता है कि सोना और चाँदी वोलार (लघु तिव्वत ), ठक्क, कुलूत, शतद्रुप्रदेश (जिसमें अम्बाला, सरिहन्द, लुधियाना तथा पिटयाला राज्य सिम्मिलित थे) एवं सिन्ध से मँगाये जाते थे, सोना, उद्यान, दारेल तथा मथुरा से, लोहा उद्यान तथा टक्क से, ताँवा टक्क, कुलूत और नेपाल से, तू शिह (?) कुलूत, मयूर नगर (हरद्वार) तथा ब्रह्मपुर से, स्फटिक ताल (लेन्स) कश्मीर और कुलूत से, लवण् सिन्ध से, स्विक्शी स्थिति हर्मि पिथिरिट मियूरनगर तथा

ब्रह्मपुर से । धुर दक्षिण द्रविण देश में वहुमूल्य रत्न प्राप्त होते थे ।

अभीतक इस वात को निराधार सिद्ध करने के लिए कोई युक्ति, तर्क तथा तथ्य नहीं प्राप्त हुआ है कि 'स्फटिक-ताल' शब्द चरमें के ताल के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। देश और विदेश दोनों के ही अभिलेखों, ग्रन्थों तथा पुरातत्त्व के अवशेषों द्वारा भी यही प्रतिपादित होता है कि ब्रह्मपुर अत्यन्त प्राचीन काल से ही (आज से कम से कम २००० वर्ष पूर्व से ही) काँच, स्फटिक आदि के सामानों एवं पण्यों के निर्माण का प्रधान केन्द्र था। पहले ब्रह्मपुर के इस उद्योग के सम्बन्ध में सम्यक् परिनिर्देश किया जा चुका है। अतः प्राचीन भारत में चरमेकी निर्माण की वात पूर्ण साधार मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं दृष्टिगोचर होती।

मानसार से ह्वेनसांग के कालक्रम की परम्परा, इतिहास और विकास की पद्धति का सारा का सारा पूर्वापर सम्बन्ध और आनुपांगिकता एक ही तथ्य की ओर इंगित करते हैं।

मध्य अमेरिका के देश और 'मय' तथा 'इनका' नामकी सम्यताएँ वृहत्तर भारत की सम्यता और संस्कृति के परिवेश में छी टाब्द के आरम्भ में आ चुकी थीं। मैक्सिको (माक्षिक देश), ग्वाटीमाला (गौतमालय), मध्य अमेरिका, पीरू, इक्वेडोर, चीली, वोलविया आदि देशों में भारतीय सम्यता, ब्राह्मण और वौद्ध संस्कृति पूर्वी द्वीपसमूह एवं पालीनेशिया से होती हुई अति प्राचीनकाल में पहुँच चुकी थी। वौद्ध काल में छी टाब्द के आसपास स्वयं भारतीय बौद्ध भी किसी न किसी प्रकार यहाँ पहुँच चुके थे। इस वात के निश्चित प्रमाण उपलब्ध हैं कि इनका लोक नतोदर तालों (कानकिव लेन्सेज) का और दर्पणों का भली भाँति प्रयोग करते थे। अतएव उनकी सम्यता और संस्कृति के मूल स्रोत भारतीय विविध प्रकार के तालों का निर्माण, प्रयोग एवं वैज्ञानिक विवेचन तथा विशेषताएँ अनिवार्यतः जानते रहे होंगे।

इस सम्बन्ध में प्रो० रिचर कालडर की अग्रलिखित पंक्तियां विशेष द्रष्टव्य हैं— 'इनकाके प्रहरी इण्डीज पर्वत के शिखरों पर विविध प्रकार के संकेत भैजने के लिए तथा संकटों आपत्तियों की सूचना देने के लिए नतोदर तालों (आतशी शीशे) द्वारा आग जलाते थे।

यह बात प्रोफेसर कालडर ने राष्ट्र संघ के 'प्राकृतिक शक्तियों के उपयोग' के सम्बन्ध में होने वाले सम्मेलन के विषय में जुलाई १९६१ में लिखे गये अपने एक लेख में कही थी। इस प्रकार द्वीपान्तर का यह ऐतिहासिक तथ्य भी सम्प्रति प्रतिपाद्य विषय पर विचार करते समय नितरां महत्त्व का है।

परन्तु यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन काल में चश्मे का आकार-प्रकार कैसा होता था ? जब तक कोई चित्र, भित्तिचित्र तथा स्थापत्यका इस सम्बन्ध में कोई दृष्टान्त अथवा प्रतिमान (माडल) न मिल जाय, तबतक इस सम्बन्ध में कुछ मत निर्धारित नहीं किया जा सकता। लिखित इतिहास, पुराण अथवा ऐतिह्य की पंक्तियों में भी उप-युंक्त अति सामान्य परिनिर्देश के अतिरिक्त कोई विशद अथवा सन्तोप-जनक वर्णन का विवरण नहीं उपलब्ध है।

यह वात भी एकदम विदित नहीं कि चश्मे के तालों का आकार-प्रकार कैसा होता था। हो सकता है, ताल गोल वनते रहे हों, क्योंकि गोल आकार में ही सबसे अधिक सुडीलपन होता है। साथ ही गोल आकार की वस्तुओं को ढालने में भी सरलता होती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि चश्मे के ताल विल्लीर पत्थर तथा सैकत से बनाये जानेवाले सामान्य काँच दोनों के ही बनते थे। विल्लीर पत्थर के चश्मे अधिक अच्छे और टिकाऊ होते रहें होंगे। पर मूल्य अधिक होने के कारण उन्हें केवल धनीमानी लोग ही खरीद पाते रहे होंगे। कांच के चश्मे जनसाधारण के लिए बनते रहे होंगे और उनका मूल्य स्फटिक चश्मे की तुलना में कम रहता रहा होगा।

रिम| |९

# -दिङ्नागाचार्य ग्रीर उनकी 'कुन्दमाला'-१

संस्कृत-साहित्य के अनुसंघान और अव्ययन की दिशा में पर्याप्त उन्नति हो चुकी है। आज भी वहुसंख्यक लोग सतत वर्द्धमान उत्साह से इस कार्य में जुटे से दिखाई पड़ते हैं। पर यह वड़ी ही विस्मयावह वात है कि अभी तक न तो कुन्दमाला नाटक का सम्यक् अनुशीलन ही प्रस्तुत किया जा सका है और न तो उसके विषय में अनुसंघान ही पूरा हो पाया है। यही कथन उसके प्रणयन-कर्त्ता के विषय में भी पूर्ण रूप से घटित होता है! इस अन्यकार-प्रच्छन्नता से उत्पन्न कौतूहल, जिज्ञासा तथा कुन्दमाला की सर्वांग सुन्दरता एवं अनूठापन परम रमणीय रहस्योन्मीलन की ओर प्रेरित और प्रवृत्त करते हैं। सहृदय विद्वानों और सामान्य संस्कृतज्ञ-वर्ग में इसका भास, कालिदास और भवभूति जैसा प्रचार न होने का कारण यह है कि अभी तक इसकी जितनी हस्तिलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं वे सभी खण्डित हैं। केवल येन केन प्रकारेण वड़े परिश्रम के पश्चात् उनकी सहायता से अभी तक इसके दो संस्करण हो पाये हैं—पहला १९२३ ई० में मद्रास से राम-कृष्ण किव तथा रामनाथ शास्त्री द्वारा संपादित, दूसरा जयचन्द्र शास्त्री द्वारा संपादित तथा मोतीलाल बनारसीदास द्वारा प्रकाशित(१९२९ ई०)। जयचन्द्र शास्त्री के संपादित संस्करण में बहुत ही सुन्दर संस्कृत टीका भी दी हुई है।

नाटक के आरम्भ में सूत्रधार की उद्घोषणा से यह निर्विवाद सिद्ध है कि कुन्दमाला नाटक किव दिङ्नाग की कृति है। किन्तु किव दिङ्नाथ वा दिङ्नागाचार्य के काल और जन्मस्थान के सम्बन्ध में बहुत से मतमतान्तर प्रचलित होने के कारण उक्त विषय में बहुत पर्यान्वेषण और पर्यालोचन अपेक्षित है।

कुछ लोग इन्हें चतुर्थ-पंचम शती का और कुछ लोग दशम शताब्दी का वतलाते हैं! वैसे तो कुन्दमाला का उल्लेख विश्वनाथ के साहित्यदर्पण और भोजदेव के श्रृंगारप्रकाश में भी है, किन्तु इसकी सर्वप्रथम चर्चा राम-चन्द्र तथा गुणचन्द्र प्रणीत नाट्य-दर्पण में आई है। इससे सिद्ध है कि ईसा की दशम शताब्दी तक इस नाट्य ग्रंथ का प्रणयन अवस्य हो चुका था।

परन्तु काल-निर्णय के सम्बन्ध में पर्याप्त निश्चित रूप से कुछ कहने के प्रथम इस प्रश्न पर विचार करना अत्यावश्यक प्रतीत होता है कि किव विङ्नागऔर बौद्ध मतावलम्बी उद्भट तार्किक दिङ्नाग दो व्यक्ति थे अथवा एक ही व्यक्ति ! इस संदर्भ में अधोलिखित वार्ते विचारणीय हैं:—

- १. कम से कम जातककाल से ही (देखिए जातक) बौद्धों में रामकथा का पर्याप्त प्रचार और आदरथा। अतएव यदि बौद्ध दिङ्नाग ने रामकथा को अपने नाटक का वर्ण्य विषय चुना तो इसमें कोई आक्चर्य की बात नहीं! अन्य बौद्ध पिडतों ने भी रामकथा को पर्याप्त महत्व और प्रतिष्ठा प्रदान की थी। छठीं शती के आसपास के बौद्ध कुमारदास ने संस्कृत में ही "जानकी हरण" नाम के महाकाव्य का प्रणयन किया है।
- बौद्ध दिङ्नाग का जन्मना ब्राह्मण होना तो पूर्णतया सिद्ध है।
   संस्कृत नाटककार दिङ्नाग भी अवश्यमेव ब्राह्मण रहे होंगे! अतएव दोनों
   एक ही व्यक्ति माने जा सकते हैं।

इस प्रकार यह सोचा जा सकता है कि दिङ्नाग अपने जीवन में वैदिक और ब्राह्मणिक वाङ्मय पढ़ने के कदाचित् पीछे वौद्धधर्म में दीक्षित हुए थे और उसका अनुशीलन किया था। लगता है कि काव्य को तिलां-जिल दे कर वे अपने जीवन के उत्तर-काल में तर्क और दर्शन में एकदम हूव से गये। कदाचित् इसी कारण उनकी लेखनी से कुन्दमाला को छोड़-कर कोई दूसरा साहित्यग्रंथ नहीं प्रादुर्भृत हुआ।

३. बौद्ध विद्वान दिङ्गामा अक्षेत्र एक प्रमाण क्षेत्र है। कुछ लोग

जैसे देवस्थली इन्हें चतुर्थ शती के आसपास का और कितपय इतिहास मनीपी जैसे निलनाक्षदत्त इन्हें पंचम शती के कुछ इघर-उघर का मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि बौद्ध दिङ्नाग गुप्तकाल की शितयों के आस-पास हुए थे।

कुन्दमाला नाटक में (अंक ३-४) समीचीन वातावरण के लिये वैदिक या ब्राह्मणिक धर्म की रीति-प्रथाओं, आश्रम, यज्ञ, हवन आदि की अच्छी झलक उपस्थित की गई है। इससे एक निष्कर्ष यह भी निकाला जा सकता है कि उस समय बहुत सम्भव है ब्राह्मणिक धर्म बड़ी उन्नति पर था जिसकी ऐश्वर्यमत्ता के विभिन्न क्रिया-कलापों को किव ने अपनी आँखों देखा था। कुन्दमाला के नान्दी-पाठ और सूत्रधार-वचन में इसी वातावरण का सूत्रारम्भ दृष्टिगोचर होता है। उनमें गणेश और शिव की वन्दना की गई है। अतएव किव और दार्शनिक दिङ्नाग का एक होना कोई असंगत नहीं।

दूसरे शब्दों में दिङ्नागाचार्य अपने आचार्यत्वकाल में परम वौद्ध थे, उस समय जनता और राजधर्म के सिंहासन पर वैदिक धर्म अधिष्ठित था। अतएव किव और दार्शनिक दिङ्नाग का दोनों धर्मों (जीवन में बौद्ध और काव्य में वैदिक) को पूर्ण प्रतिष्ठा प्रदान करने में कोई विप्रतिपत्ति वा विरोध नहीं दिखाई पड़ता। इस दशा में इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि कुन्दमाला की रचना किव के जीवन के पूर्व भाग में हुई थी अथवा उत्तर भाग में ?

४. कुन्दमाला के चतुर्थ अंक में एक स्थल पर (पृष्ठ ११७) तार्किकों की शैली में विम्ब-प्रतिबिम्ब का संकीर्तन आया है। वह इंगित करता है कि बौद्ध तार्किक और नाटककार दिङ्नागाचार्य एक ही व्यक्ति थे।

R. C. Majumdar, Vol. III.

२. वही

५. कुन्दमाला जैसी आश्रमादि की चित्रोपम झलक केवल भास (स्वप्न० अंक १) और कालिदास (शाकुन्तल अंक १ से ४) में ही मिलती है। अतएव तीनों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अविच्छिन्न प्रवाह के दर्शन होते हैं। यह प्रवाह कदाचित् खीष्टाव्द के एक दो शताब्दी पूर्व से लेकर चार पाँच शताब्दी पश्चात् (गुप्त काल के पर्यवसान) तक चलता रहा। अतएव तीनों में चार पाँच तथा छः शताब्दी से अधिक अन्तर न होना चाहिए।

कथावस्तुके मूलतः बहुत कुछ एक रहते हुए भी भवभूति में आश्रमादि की वैसी झलक नहीं मिलती है। ऐसा लगता है भवभूति परवर्त्ती काल में हुए थे जिसमें आश्रमादि की प्रथा और प्रभाव घटने लगा था।

- ६. कुन्दमाला की अन्तः रचना में भास के स्वप्नवासवदत्तम् और कालिदास के विक्रमोर्वशीयम् तथा शाकुन्तल के कई स्थलों से वहुत साम्य दिखाई पड़ता है—
- (१) जिस प्रकार स्वप्नवासवदत्तम् ( अंक ४ ) में उदयन विदूषक द्वारा लाये हुए जल से अपनी अश्रुपरिप्लुत आँखें घोते हैं उसी प्रकार कुन्दमाला में राम दीर्घिका के जल से अपने आँसू घोते हैं।
- (२) स्वप्नवासवदत्तम् (अंक ५) में उदयन का वासवदत्ता से दैवात् और प्रायः अज्ञात समागम की वात को विदूषक स्वप्न वतलाता है, उसी प्रकार राम और अदृश्य सीता के क्षणिक मिलन को (कुन्दमाला, अंक ४) विदूषक तिलोत्तमा की प्रवंचना कहता है।
- (३) नैमिपारण्य में दीर्घिका के पास (कुन्दमाला, अंक ४) सीता का मुनिप्रभाव से अदृग्गोचर होना उर्वशी की तिरस्करिणी प्रच्छन्नता (विक्र-मोर्वशीयम्, अंक २) से मिलता है।
- (४) वनदेवता द्वारा सीता को दिये हुए उत्तरीय की बात शकुन्तला को वृक्षों द्वारा दिये हुए 'क्षौम-वस्त्र' ( शाकुन्तल, अंक ४ ) के वृत्त से मिलती हैं  $\Gamma$ -0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

- (५) शकुन्तला का विरिहणी रूप (अंक ६) सीता के वियोग-खिन्न वेश से मिलता है (कुन्दमाला, अंक ४, १४)।
- (६) वेदवंती, यज्ञवती तथा यज्ञवेदी तीन मुनि-कन्या-चरित्रों की अव-तारणा शाकुन्तल की प्रियंवदा, अनुसूया की स्मृति दिलाती है।
- (७) माधुर्य तथा प्रसाद गुणवती वैदर्भी रीति भास, कालिदास तथा दिङ्नाग की अविकल विशेषता है। इन सबसे आभासित होता है कि दिङ्नाग भास और कालिदास से प्रभावित हुए थे। भवभूति का उनपर कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है।
- ७. अति प्राचीन भास के नाटकों में नाटकारंभ की भूमिका को 'स्था-पना' के नाम से अभिहित किया गया है, उनके स्थान में ''प्रस्तावना'' शब्द का प्रयोग कालान्तर में होने लगा था। (यद्यपि भास के नाटक कर्णभार में प्रस्तावनाशब्द दृष्टिगोचर होता है।)

"The introduction is normally styled Sthapana not as later prastavana, and it is extremely simple; after a Nandi, not preserved, has been pronounced perhaps behind the scene—the director enters, utters a benediction, and is about to make announcement when a sound is heard which leads up to the actual drama."—Sanskrit Drama; by A. B. Keith, p. III, 1954.

भास के नाटकों की भाँति ही कुन्दमाला की स्थापना भी बहुत सरल है।

भास के स्वप्नवासवदत्तम् आदि नाटकों की स्थापना के आरंभ में एक वाक्य आता है ''नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रघारः'' कुन्दमाला की भी स्थापना के आरंभ में यही वाक्य प्रयुक्त हुआ है।

जैसे अश्वघोष के नाटक शारिपुत्र-प्रकरण (शारद्वती पुत्र प्रकरण) के अन्त में "भरत वाक्यं" भगवान बुद्ध के मुंह से कहाया गया है, नाट्यशास्त्र

के परम्परागत विधान के अनुसार नाटक के नायक के मुख से नहीं। उसी प्रकार कुन्दमाला में भरत-वाक्य का उच्चारण महर्षि वाल्मीिक करते हैं, नाटक के नायक राम नहीं। इससे यह भी द्योतित होता है कि दिङ्नागा-चार्य ने अश्वधोध या प्राचीन दृष्टान्त का ही अनुकरण किया था। अतएव कुन्दमाला को अर्वाचीन न होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में एक बात और उल्लेखनीय है कि भरत-वाक्य का नाट्यशास्त्र द्वारा अविहित इस ढंग का प्रयोग केवल दो संस्कृत नाटकों में मिलता है। पहला भट्टनारायण (सातवीं शती का उत्तरार्ध) के वेणीसंहार में जिसमें युधिष्टिर भरत-वाक्य का उच्चारण करते हैं, पर इस भरत-वाक्य में अश्वधोध और दिङ्नागाचार्य से कुछ विशेषता है, अतएव भट्टनारायण को दोनों से पीछे का होना चाहिये। उपर्युक्त अपवाद का दूसरा दृष्टान्त है प्रह्लादन देव का 'पार्थ पराक्रम'। इसमें भी भरत-वाक्य का पाठ "वासव" ने किया है, नाटक के नायक अर्जुन ने नहीं। किन्तु यह नाटक वारहवीं शती खीष्टाब्द का है। अतएव दिङ्नागाचार्य के निश्चित रूप से पूर्ववर्ती होने के कारण इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि उन्होंने प्रह्ला-दन देव का अनुकरण किया होगा; प्रत्युत प्रह्लादन देव ने कुन्दमालाकार या शारिपुत्रकार (अश्वघोष का) नि:संशय ही अनुकरण किया है। इन सबसे लगता है कि दिङ्नागाचार्य भास के अधिक समीप थे, उनसे विशेष प्रभावित थे और इस प्रकार उनकी कुन्दमाला को प्राचीन होना चाहिये, विशेष्या मम्मूति की तुलना में।

 प्रेरणा प्राप्त की थी। दिङ्नागाचार्य के कथानक-प्रथम का कौशल और चारता ऐसी है, जो समस्त संस्कृत-साहित्य में अनुपम है। संस्कृत का कोई भी नाटककार इसकी तुलना नहीं कर सकता। अतएव इस बात का प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि उन्होंने भवभूति से कुछ लिया होगा और उनसे प्रेरणा प्राप्त की होगी।

- ९. कुन्दमाला में प्रयुक्त प्राकृत की प्रौढ़ता पर विचार कर उई महो-दय ने 'दशपदार्थी' की भूमिका में उसे चौथी-पाँचवीं शती की प्राकृत सिद्ध किया है।
- १०. रही यह युक्ति कि प्रकाण्ड तर्कशास्त्री सफल सहृदय काव्यकार नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में उसे तार्किक-प्रवर हर्ष और जयदेव का दृष्टान्त उद्धृत कर देना अलम् होगा । एक ने सुन्दर नैपधीय काव्य की रचना की है, दूसरे ने प्रसन्नराधव का प्रणयन किया है । प्रसन्नराधवकार के ही शब्दों में "तडितचन्द्रिकाचण्डातपयोरिव कवितार्किकत्वयोरेकाधिकरणनामालोक्य विस्मितोऽस्मि ।

सूत्रधार-- क इह विस्मयः

येषां कोमलकाव्यकौशलकलालीलावतीभारती तेषां कर्कशतर्कवक्ररचनोद्गारेऽपि किं हीयते। यै: कान्ता-कुचमण्डले करहहाः सानन्दमारोपिताः तै: किं मत्तकरीन्द्रकुम्भशिखरे नारोपणीयाः शराः॥

अर्थात् यहाँ चिन्द्रका तथा प्रचण्ड सूर्यरिश्म के समान कवि और तार्किक का एकत्र योग देखकर आश्चर्य होता है।

सूत्रधार-इसमें आश्चर्य क्या है ?

जो कोमल काव्यरचना में पटु हैं और जिनका हाव-भावमयी वाणी पर अधिकार है, उनका कटु और नीरस तर्क की वातों को प्रस्फुटित करने में क्या घटता है ? जिन्होंने अपनी प्रेयसी के कुच में अत्यन्त आनन्द में विभोर

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

होकर नखदान किया है क्या वे मत्त हाथी के मस्तक को अपने तीर से नहीं वेघ सकते ?

इस मीमांसा से यही प्रतिपादित होता है कि बौद्ध तार्किक नाटककार दिङ्नागाचार्य एक ही व्यक्ति थे। और इससे भी निश्चित यह वात लगती है कि अवश्यमेव वे भवभूति के पूर्ववर्ती थे।

इस सम्बन्ध में एक बात और कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि मेचदूत के १४वें छन्द में जो दिङ्नाग शब्द आया है वह हमारे तार्किक और दिङ्नागाचार्य का वाचक नहीं है।

जीवनवृत्त—तत्वसंग्रह की भूमिका के अनुसार दिङ्नागाचार्य का जन्म काञ्ची (कांजीवरम्) के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नागदत्त ने इन्हें पहले हींनयान में दीक्षित किया था और वात्सीपुत्रीय (सांमितीय) सम्प्रदाय के भिक्खु थे। तदनन्तर इन्होंने अपने पुराने सम्प्रदाय को छोड़कर वसुवन्धु का शिष्यत्व ग्रहण किया और महायान सम्प्रदाय की दीक्षा लेकर विज्ञानवादी हो गये। ये सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने तर्कशास्त्र को सम्यक् और सुव्यवस्थित विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया। इन्हें शास्त्रार्थ करने में वड़ा आनन्द आता था और यह उस कला में पूर्ण निष्णात थे। न्याय विषय के इनके रचे हुए आठ ग्रन्थ वताये जाते हैं, जिनमें छह इस प्रकार हैं:—

१. न्यायप्रवेश, २, प्रमाण-समुच्चय, ३. हेतुचक्रहमरू, ४. प्रमाण-शास्त्र न्यायप्रवेश, ५. आलम्बन परीक्षा, ६. त्रिकाल परीक्षा।

परन्तु कुन्दमाला की स्थापना में इन्हें अरारालपुरवासी कहा गया है। अभी तक यह नहीं निर्धारित हो पाया है कि यह अरारालपुर किस वर्च-मान नगर या स्थान का द्योतक है। नाटक के सर्वप्रथम संपादक-द्वय राम-कृष्ण किन और रामनाथ शांस्त्री के मतानुसार लंका के अनुराधपुर को ही लिपिकार ने प्रमादवश अरारालपुर अंकित कर दिया है। इस प्रकार ये लंकावासी सिद्ध हीते हैं।

अभी तक के ज्ञात तथ्यों के आधार पर यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि तत्वसंग्रह की वात यथार्थ है या कुन्दमाला की । पर इतना तो सिद्ध है कि यह दक्षिण के निवासी थे।

#### संक्षिप्त कथानक

अंक १ — लोकापवाद की सूचना पाकर राम ने लक्ष्मण को अपनी गर्भवती पत्नी सीता को गंगातट पर छोड़ आने का आदेश दिया। राजा- ज्ञानुसार लक्ष्मण द्वारा वन में असहाय छोड़ दिये जाने पर भगवान् वाल्मीिक सीता को अपने आश्रम में ले आये।

अंक २—यहीं सीता के गर्भ से कुश और लव नाम के दो वालकों का जन्म हुआ। कालक्रम से वाल्मीकि की देखरेख में उन्होंने रामायण-गान. में परम प्रवीणता प्राप्त की।

जब राम ने नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया तो उन्होंने वाल्मीकि प्रभृति महर्षियों को उनके शिष्यों सहित उसमें आमन्त्रित किया। सखी वेदवती के समक्ष अपने दाम्पत्यप्रेम को प्रकाशित करती हुई पति-वियोग में दु:खी सीता भी राम के दर्शन के निमित्त नैमिपारण्य जाने के लिये उद्यत हुई।

अंक : — मृिन वृन्द के साथ सीता भी अपने पुत्रों सिहत गोमतीतीरस्थ नैिमिषारण्य में पहुँची। राम लक्ष्मण भो वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ
वाल्मीिक के आश्रम की ओर बढ़ते हुए उन्होंने नदी की धारा में बड़े ही विव्य और मनोरम ढंग से गुँथी हुई कुन्दमाला बहती देखी। राम ने उसकी ग्रथनकुशलता देखकर सोचा कि ऐसी माला तो केवल सीता ही बना सकती थी। इस प्रकार अपनी प्रियतमा की सुधि आने पर वह अत्यन्त विलाप करने लगे। पदचिह्नों के सहारे आगे बढ़ते हुए लक्ष्मण इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उक्त आश्रम में सीता भी विद्यमान हैं। जब वे आश्रम में पहुँचे तो छिप कर खड़ी हुई सीता ने भी उन्हें देखा और उनका हृदय CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

वर्णनातीत विषाद से भर उठा। इसी घटना के आधार पर नाटक का नामकरण हुआ है।

अंक ४--रामायण-गान सुनने के लिये अप्सरा तिलोत्तमा भी वाल्मीकि के तपोवन में आई थी। उसने अपनी माया से सीता का रूप घारण कर राम के सीता-प्रेम की परीक्षा लेने की सोची और उसके लिये उपक्रम करने लगी परन्तु मुनि-कन्या और सीता की सखी वेदवती ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। राम के विदूषक ने तिलोत्तमा के उक्त चपल संकल्प की वात छिप कर सुन ली थी। मुनि-प्रभाव के कारण अदृश्य होने से सीता उस आश्रम की वावली के तीर पर ही दिन भर पड़ी रही और राम लक्ष्मण उन्हें न देख पाते थे। इस यज्ञ के घुएँ के कारण राम की आँखें दुखने लगीं और वे उन्हें घोने के लिये वावली में पहुँचे। यद्यपि राम को सीता न दिखाई पड़ीं किन्तु उन्होंने जल में पड़े हुए उनके प्रतिविम्ब को देख लिया। इससे वे वड़े आश्चर्य में पड़ गये कि यहाँ सीता आई कैसे? इसी बीच सीता वहाँ से हट गई और जल से उनकी परछाई भी विलीन हो गयी। इससे राम को असहा दु:ख होने के कारण मूर्छा आ गई। सीता ने राम को मूछित देखकर पास जाकर उनका आलिंगन किया और उन्हें संज्ञा आते ही वहाँ से हट गई। इस पर राम को पुनः मूर्छा आ गई। उन्हें स्वस्थ करने के लिये सीता उन्हें उत्तरीय के छोर से पंखा करने लगीं। संज्ञा आने पर राम ने सीता का उत्तरीय पकड़ लिया और सीता ने उसे छोड़ दिया। राम ने वनदेवता द्वारा सीता को दिये हुए उस वस्त्र को भलीभाँति पहचान लिया और तब उनका यह विश्वास और वढ़ चला कि सीता कहीं पास में ही विद्यमान है। राम ने उस उत्तरीय को ओढ़ लिया और अपना फेंक दिया। सीता राम के उत्तरीय को लेकर वहाँ से हट गई। तब तक विदूषक राम के पास आ पहुँचा और उस सारे वृत्तान्त को सुन कर कहने लगा कि यह सब चपल तिलोत्तमा का परिहास मात्र है। CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. अंक ५—राम और विदूषक सीता के विषय में सोच-विचार कर रहे

थे तव तक रामायण-गान करने के लिये कुश और लव उनके पास आ पहुँचे। उनके अपूर्व सौन्दर्भ और वालभाव को देख राम के हुए और विस्मय की सीमा न रही। उन्होंने दोनों वालकों को अपनी गोद में सिहास्त पर विठा लिया। ऐसा प्रसिद्ध था कि यदि उस सिहासन पर रघुवंश के लोगों को छोड़ कर कोई चढ़ेगा तो उसका सिर ट्रकड़े टुकड़े हो जायेगा। इस वात के स्मरण आते ही विद्रषक ने कुश लव को तुरंत सिहासन से उतार देने के लिये राम से कहा। पर सिहासनासीन होने पर भी दोनों वालकों का वाल भी वाँका न हुआ। इससे राम और विद्रषक वड़े आश्चर्य में पड़ कर उनसे उनका और उनके माता-पिता का नाम आदि पूछने लगे। उन्होंने अपनी मां का नाम देवी और वधू तथा पिता का नाम निरन्तुक्रोश वताया। इन सब वातों को सुन कर राम और भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने पार्पदों आदि सभी लोगों को रामायण-गान सुनने के लिए आमन्त्रित किया।

अंक ६—सीता सम्बन्धी पदों को सुन कर राम लक्ष्मण को नितान्त विस्मित होते देख कर कुश लब ने समझ लिया कि वे ही रामायण के नायक थे। पर वे अभी तक अपनी माता का नाम सीता और अपने पिता का नाम राम न जान पाये थे। सीता-परित्याग तक की कथा का गान करके वे चुप हो गये क्योंकि आगे का इतिवृत्त उन्हें विदित नहीं था—वह नहीं जानते थे कि सीता जीवित हैं या उनकी मृत्यु हो गई। जब आगे की करण कथा कण्व सुनाने लगे तो चारों रघुवंशी शोकाकुल होकर मूछित हो गये। जब चेतना आई तो राम अपने प्रति सीता के औदासीन्य के विषय में उपालम्भ देने लगे, तब तक भगवान् वाल्मीिक आ पहुँचे और निष्कलंक सीता के परित्याग की बात लेकर राम पर ही रोष प्रकट करने लगे। फिर स्वयं विश्वम्भरा पृथ्वी उपस्थित हुईं और वह सीता के चरित्र को समग्र जनता के समक्ष सब प्रकार से निर्मल और पवित्र घोषित कर तिरोहित हो गईं। प्रजा ने सीता के प्रति परम आदर अभिव्यक्त किया

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

और राम ने उन्हें पुनः ग्रहण कर यज्ञ में अपनी सहचरी बना लिया। वत्सल वाल्मीकि ने कुश को सिंहासन पर बैठाया और लब को युवराज बना दिया।

#### नामकरण

दिङ्नागाचार्य का नाटक का 'कुन्दमाला' नामकरण अत्यन्त मधुर तथा भावना-भव्य (रोमाण्टिक) है। वह अपनी गूँज की मसृणता से हृदय के तारों को अपने प्रथम परिचय के क्षणों में ही एकदम छू लेता है। वह उनकी अपूर्व उद्भावना-शक्ति का भी परिचायक है। किन्तु भवभूति का 'उत्तररामचरित' नामकरण सर्वथा चिंतत-चर्वण और इतिवृत्तात्मक है। वह कोई उत्कण्ठा या कुतूहल एकदम नहीं उत्पन्न करता क्योंकि राम-कथा युगों से अतिशय प्रख्यात है।

कालिदास भी इस बात में दिङ्नागाचार्य से पीछे रह गये हैं। नाम-करण की इस मनोहारिता में कदाचित् संस्कृत के कुछ इने-गिने नाटक ही कुन्दमाला की समता कर सकते हैं—यथा शूद्रक का परम मनोज्ञ नाटक 'मृच्छकटिक' वा भट्टनारायण का 'वेणीसंहार'।

### कथावस्तू

कुन्दमाला इतिहास प्रख्यात कथावस्तु के आघार पर लिखा गया नाटक है। इसकी कथा-वस्तु का प्रमुख उद्गम वाल्मीकि रामायण के उत्तर-काण्ड के ४३ वें से ४९ वें तक के सर्ग तथा ९३ वें से ९८ वें तक के सर्ग हैं। नाटक प्रणयन के समय सम्भवतया रघुवंश और रामायण-मंजरी भी नाटककार के सम्मृख रही होगी। पर इस परम्परागत कथानक को नाटककार ने ज्यों का त्यों नहीं ले लिया है। उसने उसमें परम उद्भावनापूर्ण परिवर्त्तन किये हैं जिससे समस्त नाटक में बड़ी रोचकता, सजीवता, स्फूर्ति, जगमगाहट, प्रभविष्णुता और अनूठी नवीनता तथा टटकापन आ गया है। यह उसकी प्रतिभा का परिचायक है। सबसे बड़ी प्रशंसनीय वात यह

है कि उसने जिन नई उद्भावनाओं का समावेश किया है वे पूर्णतया भारतीय संस्कृति और अति प्राचीन उपाख्यानात्मकता और वातावरण पर आधारित हैं।

दिङ्नागाचार्य ने कथानक में पाँच सबसे उल्लेखनीय परिवर्त्तन और नई अवतारणायें की हैं:—

- १. कुन्दमाला का इतिवृत्त और उनको पहचान,
- २. पदचिह्नों का निरीक्षण, विश्लेषण तथा पहचान,
- तिलोत्तमा की अवतारणा तथा उसके परिहासोपक्रम एवं तदनु-वर्त्ती वृत्त को अति कौशलपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना ।
  - ४. रामाख्यान में विदूषक की अवतारणा,
  - ५. नाटक को सुखान्त वनाना,

तृतीय अंक में कुन्दमाला का संकीर्तन और उसकी पहचान तथा आगे चलकर रमणी-पद-चिह्नों का निरीक्षण और उनका अत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से अभिज्ञान आर्थर कॉनन डायल के 'शरलॉक होम्स' की कथाओं की रचना-प्रक्रिया का स्मरण दिलाता है। किन्तु कुन्दमाला में इस प्रक्रिया का वड़ा उदात्त, गम्भीर और संयत स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। (पदचिह्नों की पहचान की प्रायः इसी भाँति की चर्चा विक्रमोर्वशीयम् (अंक ४) छन्द १६ में भी आई है।)

चतुर्थ अंक में तिलोत्तमा के राम को प्रवंचित करने के उपक्रम के वृत्त को कथावस्तु के सूत्र में इस चातुर्य से गूँथा गया है कि दर्शक या पाठक को अन्त तक यह निश्चित पता नहीं चल पाता कि वास्तव में राम को प्रवंचित करनेवाली घटना घटी या नहीं, राम सीता का व्यवधानात्मक मिलन हुआ अथवा तिलोत्तमा ने सीता का रूप घारण कर राम को छल लिया था? जब पाठक अपनी तर्कबृद्धि और सभी बातों के पूर्वापर सम्बन्ध में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा करता है तभी जाकर उसकी समझ में आता है कि वस्तुतः राम और सीता का मिलन हुआ था। कथानक

के परम रमणीय और कुतूहलपूर्ण निर्वहण में दिङ्नाग ने कथानक-प्रथन की उत्कृष्ट प्रतिभा और निपुणता का परिचय दिया है। नाटककार का यह कला-नैपुण्य समग्र संस्कृत-साहित्य में अप्रतिम है। इस वात में कालिदास भी दिङ्नागाचार्य से पीछे रह जाते हैं। दिङ्नाग का यह कथानिरूपण-कौशल वर्नार्ड शा के 'आर्मस एण्ड दि मैन', 'मैन एण्ड सुपरमैन' और 'दि डॉक्टर्स डिलेमा' के कथानक-प्रथन की विचक्षणता से भी वढ़ जाता है। कम से कम इस दृष्टि से दिङ्नाग को शेक्सपीयर से भी अधिक सफलता मिली है।

दर्शक के मन में तिलोत्तमा की प्रवंचना के सम्बन्ध में जो उलझन और कौतूहल उत्पन्न होता है, उसके चरमोत्कर्ष में अधोलिखित पंक्तियों ने चार चाँद लगा दिये हैं:—

रामः—(उत्तरीयमवलोक्य) कथमुत्तरीयमपि निर्मितमितमायाविन्या । अहो ! परवञ्चनायामितमहत्रैपुण्यम् ।

विदूषकः—भो वयस्य विलक्षमुख (विस्तिमुख) इव पश्यसे । कि तया विञ्चतोऽसि ?

रामः-विञ्चतः कृतोऽस्मि ।

विदूषक:-- कि मया श्रुतं रहस्यमन्यथा भवति ?

शास्त्रीय दृष्टिकोण से समस्त नाटक में केवल एक ही कथावस्तु का प्रयोग किया गया है जो 'आधिकारिक' श्रेणी के भीतर आती है।

कालिदास आदि किवयों के अनुसार सीता राम के आदेश से लक्ष्मण द्वारा वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचा दी गई थीं। परन्तु दिङ्नाग और भव-भूति दोनों ने ही उन्हें वन के बीच असहाय छुड़वा दिया है। इससे नाटक की रस-निष्पत्ति में बड़ी सहायता मिली है और करुण-रस एकदम तीव्र हो उठा है।

कथावस्तु के प्रक्षालन, निबन्धन और क्रमिक विकचीकरण पर समा-हार रूप से और विकाश करने पर स्वीविह्यां स्वाविह्यां स्वाविह्यां स्वीविह्यां स्वाविह्यां स्वीविह्यां स्वीविह्यां स्वाविह्यां स्व लिक्षत होती है। दिङ्नागाचार्य का कथानक वहुत कसा हुआ है। उसमें कहीं अनावश्यक वातों के समावेश से ग्रैंथिल्य नहीं आ पाया है जैसा कि भवभूति के उत्तररामचरित में दृष्टिगोचर होता है, जिसके सम्बन्ध में एक आलोचक ने ठीक ही कहा है कि यदि उत्तररामचरित में नाटककार ने दितीय और पंचम अंक न भी रक्खा होता और उसमें केवल पाँच अंक रहे होते तो भी उसके साहित्य-सौष्टव में रंचमात्र भी कभी न आ पाती। पात्र तथा चरित्र-चित्रण

लोक-संग्रह विधायिनी और आदर्श की प्रतिष्ठा करनेवाली कथावस्तु के अनुरूप ही नाटक की पात्रयोजना है। धीरोदात्त नायक और आदर्श स्वीया नायिका का चरित्र-चित्रण सर्वत्र एक दूसरे के आदर्शों को और उन्मीलित और दीप्त करने वाला है। अन्य पात्र भी उन्हीं के पूर्ण सामं-जस्य में अत्यन्त शालीन, उदार तथा शील और सदाचार युक्त रक्खें गये हैं।

यह पहले कहा जा चुका है कि तिलोत्तमा और विदूषक की अवता-रणा दिङ्नागाचार्य की अपनी विशेषता है। यद्यपि विदूषक की परिपाटी संस्कृत नाटकों में वहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी किन्तु भवभूति को उत्तररामचरित में उसकी अवतारणा की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई थी।

एक प्रकार से देखा जाय तो चपल अप्सरा तिलोत्तमा और विदूषक कुन्दमाला में दो विदूषक सदृश उपस्थित होते हैं जैसा किसी अन्य संस्कृत नाटक में कदाचित् ही मिलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि नाटक की आद्य-योजना के अनुसार तिलोत्तमा की अवतारणा में दिङ्नाग को विदूषक के चरित्र को और उत्कर्ष, तीव्रता और प्रभविष्णुता प्रदान करना अभीष्ट था।

तिलोत्तमा का चरित्र बहुत संक्षिप्त किया गया है । दूसरे केवल उसकी चपलता, कार्य-कुशलता तथा प्रवंचन-शीलता एवं मायावीपन की ओर

इंगित मात्र करके रह जाते हैं।

दिङ्नाग का विदूषक राजा के सहचर या परिचारक के रूप में ही हमारे सम्मुख उपस्थित होकर रह जाता है। उसमें भास और कालिदास जैसे हृदय की कली खिला देने वाले और आलोड़नकारी हास्य की तरंगा-वली का सर्वथा अभाव है। कदाचित् तार्किक नाटककार को जीवन के कौशेय और सरसपक्षों की पकड़ तो पर्याप्त अच्छी हो पाई थी और उसकी व्यंजना में उसे सफलता भी हाथ लगी थी, किन्तु तर्कजाल में उलझा हुआ मस्तिष्क हृदय के अन्य कोनों में—यथा हास्य की चपलता एवं उन्मुक्त वातावरण में न उतर सका। अतएव उसकी व्यंजना और उसके माध्यम चरित्र के रूपायन में रसोन्मेष की कली भी न लग पाई।

विदूषक का पंचम अंक में रंगमंच पर रोना कुछ सुन्दर नहीं प्रतीत होता । कालिदास और भास में उसका रोदन कहीं नहीं दृष्टिगोचर होता है । इन दोनों ने विदूषक का जैसा हृदयहारी और सफल प्रयोग किया है, उसकी आशा तो हमें दिङ्नाग से कहीं हो ही नहीं सकती, प्रत्युत वात एकदम उलटी हुई है और कुन्दमाला का प्रणेता दर्शकों के अधरों पर स्मित का भी स्फुरण करने में सर्वथा असमर्थ हुआ है । हृदय में वह हास्य की चिकोटी भी नहीं काट सका है ।

कुन्दमाला का नाटककार भास की नाई सरल हृदय व्यक्ति था। उसने कालिदास और भवभूति की भाँति पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और सूक्ष्म मनोवृत्तियों के निरूपण के लिये न तो कोई विशेष प्रयत्न किया है और न उसे अतिशय सफलता ही मिल पाई है। नाटक के लिये सामान्य रूप से अपेक्षित मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और मनोवृत्तियों के अध्ययन और अंकन में ही उसके इस कार्य की इतिश्री हो गई है और उसीसे उसने सन्तोष भी कर लिया है। इसलिए चरित्र-चित्रण में भव्य कल्पना की उड़ान तथा आल्हादकर सूक्ष्मता की कमी स्पष्ट झलकती है।

नाटक की उत्कृष्ट्रता और सुपल्ला के जिये उसके क्योपकथन में तत्वतः

तीन गुणों की परमावश्यकता होती है—प्रसाद गुण, कुतूहल तथा वाक्-चातुरी।

कुन्दमाला के प्रसाद गुण पर उसकी भाषा और शैली के विवेचन में आगे प्रकाश डाला जायगा। यहाँ केवल इतना कह देना अलम् होगा कि उसके कथोपकथनों में सर्वत्र हृदय से तुरन्त तादात्म्य स्थापित कर लेने वाली सरलता और स्वाभाविकता पाई जाती है। किसी भी पात्र की उक्ति का कोई भी वाक्य या पद ऐसा न होगा जिसमें तिनक भी संदिग्धार्थता वा अस्पष्टता हो। उसके कथोपकथनों में अश्लीलता या अभद्रता की कहीं रंचमात्र भी गन्ध नहीं आती। वे पूर्णतया सुश्चि तथा परिष्कृत और संभ्रान्त आचार के द्योतक हैं। अमंगलता का भी उनमें लेश न मिलेगा। ये कथोपकथन रामायणकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक वातों का अविकल प्रतिनिधित्व करते हैं। नाटक के कथोपकथन केवल सूचना देने वाले वाक्य नहीं होते। उन्हें कथानकोन्मीलन के साथ-साथ रसानुभूति के माध्यम का भी काम करना पड़ता है। इस दृष्टि से कुन्दमाला के प्रथम और अंतिम अंक विशेष सम्मोहन उत्पन्न करने वाले हैं। इसके पश्चात् चतुर्थ अंक का स्थान आता है।

जहाँ तक कुतूहल और नाटकीय उत्कण्ठा वनाये रखने का प्रश्न है, इस गुण में कुन्दमाला की संवाद-योजना सचमुच अप्रतिम है। इस विशेषता का चतुर्थ अंक में चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है। शनैःशनैः कथा का विकचीकरण संपादित करता हुआ नाटककार जब चतुर्थ अंक के अन्त में पहुँचता है तो विदूषक और राम के कथोपकथन के दो वाक्यों (''वि०—मो वयस्य! विलक्षमुख इव दृश्यते, कि तया विञ्चतोऽसि, वि०—कि मया श्रुतं रहस्यमन्यथा भवति'') में कुतूहल की वह पीयूषधारा बहा जाता है, जिसकी मधुर अजस्रता नाटक पढ़ और देख लेने के पश्चात् भी हमारे व्यक्तित्व को अभिषिक्त किये रहती है।

कुन्दमाला की संवाद-योजना में शाकुन्तल, विक्रमोर्वशीयम्, मृच्छ-

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

किटक और मुद्राराक्षस की वाक्चातुरी के दर्शन नहीं होते। तब उनमें अन्तर्द्धन्द्वों को अभिव्यक्त करनेवाली आधुनिक ढंग की अराल-वेश-विन्यास-विती वाणी के कौशल की और अपेक्षा न करनी चाहिये और न मिलती ही है। कथोपकथन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। सीता प्रथम अंक में कहती है:—"तथा ममवचनात्तं जनं विज्ञापय"।

यहाँ सीता राम का अपने पित रूप में संकीर्तन नहीं करतीं प्रत्युत उन्हें 'जन' नाम से अभिहित करती हैं। स्वयं महिषी होने के कारण उन्हें अभी तक सम्राट् की उपाधि से नहीं विभूषित किया गया है किन्तु आगे के वाक्य में उन्होंने राम को 'महाराजम्' कह ही दिया क्योंकि उन्हीं की आज्ञा से तो उनका निर्वासन किया गया था?

रिम | १०

# दिङ्नागाचार्य श्रौर उनकी 'कुन्दमाला'-२

'कुन्दमाला' में इतिहास-प्रख्यात कथावस्तु, घोरोदात्त नायक और पंच-संधियों का प्रयोग किया गया है। इसमें छः अंक हैं। अतएव शास्त्रीय दृष्टि से यह रूपक नाटक है। नान्दी प्रस्तावना प्रवेशक तथा भरत वाक्य इसके अन्य सामान्य लक्षण हैं।

ग्रीक-नाटच-शास्त्र की भाँति संस्कृत नाटक में (देश वा स्थान, काल तथा कार्य की) अन्वितित्रयी नाम की कोई वस्तु नहीं। संस्कृत साहित्य के ही नहीं अपितु संसार के सभी महान् नाटककारों ने इसका अनुपालन नहीं किया है। दिङ्नागाचार्य भी इस परंपरा के अपवाद नहीं हैं। हाँ, कार्यान्विति (unity of action) नाटक का मूल आधार होती है, दिङ्नागाचार्य ने इसका सम्यक् निर्वाह किया है, जो कोई विशेष बात नहीं क्योंकि सभी संस्कृत नाटकों में उसका अनिवार्यतः पालन किया गया है।

कुन्दमाला में दो स्थलों में विचित्र स्खलितियाँ वा असंगतियाँ भी दृष्टि-गोचर होती हैं। नाटककार ने गोमती के तीर पर नैमिषारण्य में सीता का गंगा में स्नान करने का उल्लेख किया है (अंक ३)। इसी प्रकार दीर्घिका जल में पड़े हुये प्रतिबिम्ब द्वारा उसने मुँह के पीलापन का ज्ञान होने की बात कही है (अंक ४, छंद १३) जो सर्वथा युक्तिहीन और असं-भव है।

रस-निष्पत्ति - कुन्दमाला में करुण प्रधान रस है। विप्रलंभ श्रांगार उसका सहायक और गौण रस है।

रस-निष्पत्ति और नाटकीय प्रभाव की दृष्टि से कुन्दमाला का प्रथम अंक सबसे सुन्दर है। कारुणिक परिस्थितियों, वर्णनों तथा कथोपकथनों से सारा का सारा अंक एकदम अभिभूत तथा आई है। पष्ठ अंक में भी प्रथम अंक की भाँति ही रसनिष्पत्ति वहुत अच्छी हुई है!

वन में विषम और कण्टकाकीर्ण पथ पर सँमाल सँमाल कर चलने के लिए लक्ष्मण गर्भ-गुर्वी सीता से कितने करुणोत्पादक तथा हृदयद्रावक शब्दों में कहते हैं—

वामेन नीवार-लतां करेण जानुं समालम्ब्य च दक्षिणेन । पदे पदे में पदमादधाना शनैः शनैरेतु मृहुर्त्तमार्या ।।

आगे पशु-पक्षी तथा प्रकृति को करुण रोदन करते हुए देखकर उनकी वाणी क्रन्दन कर उठती है—

एते रुदन्ति हरिणा हरितं विमुच्य हंसाक्च शोक-विधुरा करुणं रुदन्ति । नृत्यं त्यजन्ति शिखिनोऽपि विलोक्य देवीं तिर्यगाता वरममी न परं मनुष्याः ।।

सीता-परित्याग के प्रसंग में कालिदास रघुवंश (सर्ग १४, छंद ६९) में अपार करुणा और विषाद उत्पन्न करते हुए कहते हैं—

> नृत्यं मयूरा कुसुमानि वृक्षाः दर्भानुपात्तान् विजहुर्हहरिण्यः। तस्याः प्रपन्ने समदुःखभावम् अत्यन्त मासीद्रुदितं वनेऽपि।

पर स्पष्ट है कि दिङ्नागाचार्य की भारती में करुण रस की निष्पत्ति कालिदास की उपर्युक्त पंक्तियों से कहीं अधिक मर्मस्पर्शी हुई है।

राम के विप्रलंभ-वर्णन में दिङ्नाग करुण रस का उतना सजीव और CC-0 Ranini Kanya Maha Vidyalava Collection हुदय में टीस उठान वाला वर्णन नहीं कर पार्य हैं, जितना परिस्थितियों,

नाटक-सौष्ठव और रस-निष्पत्ति के दृष्टिकोण से वांछनीय और संभावित था।

संसार के सभी मूर्धन्य नाटककार (शेक्सपीयर, गेटे, कालिदास, भव-भूति, रवीन्द्र) प्रथमतः सफल किव थे। दिङ्नागाचार्य भी इस कथन के अपवाद न थे। कुन्दमाला में श्रुतियों और लोचनों दोनों को ही दृश्यकाव्य-गत पूर्ण आनन्दोपलब्धि होती है।

अभिनयशीळता — अभिनयशीळता की दृष्टि से भी यह नाटक बहुत उत्कृष्ट और सफल है। अलौकिक पात्रों वा पदार्थों का प्रयोग प्राय: नहीं के बरावर हुआ है। मूर्त पृथ्वी एक अलौकिक पात्र अवश्य है किन्तु उसका प्रयोग इस ढंग से किया गया है कि उससे नाटक की अभिनयशीळता में तिक भी अस्वाभाविकता या किटनाई नहीं उत्पन्न होने पाती। भवभूति में काव्यत्व अधिक आ गया है, इससे उत्तरामचरित की अभिनयशीळता को अवश्य कुछ आघात पहुँचा है। परन्तु दिङ्नागाचार्य में काव्यत्व के होते हुए भी अभिनयशीळता को तिनक भो आँच नहीं पहुँचने पाई है अथवा उनमें दोनों का बड़ा मनोहारी सामंजस्य संपन्न हुआ है। समस्त कुन्दमाळा पढ़ने के अनंतर किसी निष्पक्ष आलोचक को इस बात पर आपित्त न होगी कि कदाचित् अभिनयशीळता में दिङ्नाग काळिदास से भी एक पग आगे दृष्टिगोचर होते हैं।

कुन्दमाला के प्रथम अंक में बड़ी रुचिर नाटकीय वेगशीलता दृष्टिगोचर होती है ।

सूत्रघार:— लंकेश्वरस्य भवने सुचिरं स्थितेति रामेण लोकपरिवाद भयाकुलेन । निर्वासितां जनपदादपि गर्भगुर्वी सीता वनाय परिकर्षति लक्ष्मणोऽयम् ।

लक्ष्मणः—इतो इतोऽवतरत्वार्या । इन पंक्तियों में आधुनिक चित्रपट की वेपथुमती गतिशीलता तथा नर्तनशील प्रकाश-छवि के दर्शन का-सा रस आता है।

कहीं-कहीं नाटकीय चेष्टाएँ भी बहुत सुन्दर बन पड़ी हैं। उनमें मनो-विज्ञान के सूक्ष्म अध्ययन की छाप स्पष्ट परिलक्षित होती है—नाटककार ने उनमें बड़ा ही रमणीय चित्र और बाताबरण उपस्थित किया है। अन्त में संयोग के समय लज्जा के कारण राम बाल्मीकि के संमुख किंकर्ताव्य-विमूढ़ होकर सिर खुजलाने लगते हैं तब बाल्मीकि उसे भाँपते हुए कहते हैं—

''वत्स.....गृहाण कुशलवी, गच्छावः स्वमाव्रतमपदम्'' (अंक ६,

पृष्ठ १८६)

प्रकृति चित्रण—सामान्य रूप से यह कहना अ-समीचीन न होगा कि दिङ्नाग की प्रकृति प्रमुखतया केवल मानव-व्यापारों की सहायिका मात्र है। उन्हों के रूपायन में उसका जितना सौन्दर्य पुंजीभूत और निर्दाशत हो सका है; दिङ्नाग ने उसी से संतोध किया है। नाटककार ने प्रकृति के मानवीकरण की पद्धित का भी नितान्त हृदयहारी प्रयोग किया है। ऐसा सामान्य वर्णन के लिये भी किया गया है और मानव-मनोभावों के साथ प्रकृति की सापेक्षता के निदर्शन के लिये भी।

आस्वादन के लिये दोनों प्रकार की द्राक्षामाधुरी क्रमशः उपस्थित की जा रही है। प्रथम प्रकार का मंजुल रूपायन अघोलिखित दो छन्दों में स्पष्ट लक्षित होता है। लक्ष्मण सौरभविकोरक रमणी रूपा गोमती का वर्णन करते हुए कहते हैं—

मरकत हरितानामम्भसामेकयोनि मदकलकल हंसी गीतरम्योपकण्ठा । निलनवनिकासै वासयन्ती दिगन्तान् नरवर पुरतस्ते दृश्यते गोमतीयम् (अंक ३, छंद ५)

दिशाओं के सुवासित मुख के सम्बन्ध में कण्व ऋषि का कण्ठ निर्ना-दित हो उर्व्या है Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. सुरिभकुसुमगन्धै वासिताशामुखानाम्....(अंक ४, ३)
प्रकृति वर्णन के इस काव्यत्व में कालिदास, शेक्सपीयर, शेली और
कीट्स की मधुरता और रागात्मकता का आनन्द आता है। इसी प्रकार
के मानवीकरण का अध्यवसित रूप और उसकी रुचिर श्री लक्ष्मण द्वारा
गाये हए पाँच छंदों में स्पष्ट अभिव्यक्त हैं—

जातश्रमां कमलगंधकृताधिवासै: काले त्वमप्यनुगृहाण तरंगपातैः। देवी यदा च सवनाय विगाहते त्वाम् भागीरिथ प्रशमय क्षणमम्बुवेगम् ॥२२॥ एणाऽञ्जलिविरचितो वनदेवतानां क्षणिममावधारयन्तु। विज्ञापनां सुप्ता प्रमादवशगा विषमस्थिता वा यत्नादियं भगवतीभिरवेक्षणीया ॥२४॥ भो भो हिंसा भूमिरेषाभवद्भिः वर्ज्या देशो न प्रविश्यः परेषाम्। मुग्यो मृग्यो विप्रवासे सखीनां युयं सख्यो माक्षणं मुञ्चतैनाम् ॥२५॥ सख्यो नद्यः स्वामिनो लोकपालाः मातर्गञ्जे भ्रातरः शैलराजाः। भूयो भूयो याचते लक्ष्मणोऽयम् यत्नाद्रक्ष्या राजपुत्री गतोऽहम्।

इनमें शाकुन्तल के चतुर्थ अंक के छंदों के संगीत की मंद मंद गुंजन भली भाँति सुनी जा सकती है।

इस संदर्भ में एक और छंद की पुनरावृत्ति करने का लोभसंवरण नहीं हो रहा है—

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

एते रुदन्ति हरिणा हरितं विमुच्य हंसाक्च शोकविधुरा करुणं रुदन्ति । नृत्यं त्यजन्ति शिखिनोऽपि विलोक्य देवीं तिर्यग्गता वरमयी न परं मनुष्याः ।

प्रकृति के स्वाभाविक वर्णन में भी यत्र तत्र दिङ्नाग की लेखनी ने तूलिका का काम किया है। हृदय की त्रमृजुता से परिप्लुत वन-प्रान्त की संघ्या का इससे अभिराम और प्राणस्पन्दित वर्णन क्या हो सकता है—

सीता—''वत्स ! आसन्नास्तमयः सूर्यः, दूरे चेतो मानुषसंपातः । उड्डीना पक्षिणः । सञ्चरन्ति श्वापदाः । गच्छ न युक्तं परिलम्बितुम् ।'' (अंक १)

सूक्ष्म के माध्यम से स्थूल के वर्णन में दिङ्नागाचार्य ने प्रकृति की अपूर्व कौशेयता की पकड़ का बहुत क्लाघनीय परिचय दिया है। पेशल-क्षौम उत्तरीय की मनोमुग्धकारिता को मूर्त करने में वे जैसे न्योछावर हो गये हैं— उसे ज्योत्स्ना की लिलत केंचुली कहते हैं—

गगन तलाद् गलितं ज्योत्स्ना निर्मोकललितमिदम्।

कालिदास भी कैलाश के रजतशिखर को (पूर्वमेघे, छंद ६२) शंकर का पुंजीभूत अट्टहास समझते हैं—

रवंशशीभूतः प्रतिदिनमिवत्र्यम्बकस्याट्टहासः

जलघारा में टेढ़ी मेढ़ी गति से वहती हुई कुन्दमाला के वर्णन में प्रकृ-तिगत सुकुमारता का समावेश वे इस प्रकार करते हैं—

इऽयमिप कुरुते तरंगमध्ये भुजगवधूललितानि । कुन्दमाला, अंक ६-७

श्री सुमित्रानंदन पंत की ''सिखा दो ना हे मधुपकुमारि'' (मधुकरी 'पल्लव' में) पंक्ति की तुलना 'भुजग वधू ललितानि' से कीजिये। शेली और कोट्स की भी पिह अवनी वैविक्तिक विविधित के प्राप्त की प्राप्त की स्मिष्ट अवनी वैविक्तिक विविधित के प्राप्त की प्त

कुन्दमाला में उत्तररामचरित जैसा प्रकृति का स्वतंत्र और संश्लिष्ट चित्रोपम अंकन प्रायः एकदम न मिलेगा। उसमें उत्तरचरित की भाँति प्रकृति के उदात्त और गरिमाशाली रूपों का समावेश भी प्रायः नहीं के वरा-बर है। केवल एक स्थल पर दिङ्नाग ने इसके लिये चेष्टा की है, और उसमें उन्हें अच्छी सफलता भी मिली है। मंच पर पृथ्वी के प्रकट होने के समय किस प्रकार सारे स्थावर जंगमों में—समस्त विश्व में अद्भुत निस्त-ब्धता और शान्ति छा जाती है। किव उसका शब्द-चित्र इस भाँति उपस्थित करता है—

> उदन्वन्तः शान्ताः स्तिमिततरकल्लोलवलया निरारम्भो क्योम्नि प्रकृतिचपलोऽप्येषपवनः। प्रवृत्ता एतस्मिन्निभृततरकर्णागजघटा जगत्कृत्स्नं जातं जनकतनयोक्तावनहितम् ॥२३॥ अंक ६

तदनन्तर पृथ्वी के एकदम प्रकट होने के क्षणों में कुछ विचित्र अस्पष्ट भीषणता के वातावरण का वड़ा शालीन अंकन भावानुरूप स्रम्घरा छंद में अवलोकनीय है—

> नादः पातालमूलात्प्रभवति तुमुलं पूरयन् व्योमरन्ध्रं वानिक्लष्टाइवैते दिशिदिशि गिरयोमंदमंदाश्चरन्ति । वद्धानन्दाः समन्ताल्लवणजलधयो मध्यमाना इवासन् सीमामुल्लंध्य वेगादुदिनिधि सिल्लैः स्वानिवेलावनानि

॥२४॥ अंक ६

प्रकृति सुन्दरी के साहचर्य में भूत के वातावरण, दूरी की झिलमिला-हट और सुधियों की इन्द्रधनुषी कादिम्बिनियों के उदय की भी मंजुल रसा-नुभूति दिङ्नागाचार्य को बहुत कुछ हुई थी। उस स्वच्छंदतावादी एवं भावना-भव्य (रोमाण्टिक) रूप और अतीत आह्लाद के निरूपण के दो स्थलों की पंक्तियाँ गुनगुनाये विना नहीं रहा जाता—

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

किशलयसुकुमारं पाणिमालम्ब्य देव्या विविधरतिसखीभिः संकयाभिष्टिनान्ते । चरणगमनवेगान्मन्थरस्य स्मरामि श्रुतपयसि तटिन्याः सैकते चांकमस्य ॥१२॥ अंक ३

चित्रकूट में अपनी प्रियतमा के साथ की हुई तारुण्य सुलभ चपलता का स्मरण कराते हुए राम के इस गीत से नैमिपारण्य की दीर्घिका-तीर की नीरवता मुखरित हो उठी है।

> अविदितमनुसृत्य चित्रकूटे सुतनु सुमनोपचयाय निर्गता त्वाम् । कुसुममुपचितं विकीर्ण भूमौ स्मरसि रसेन मया धृतं पटान्तम् ॥२१॥ अंक ४

किन्तु स्मृति के कोने में कल्पना के पंखों पर आरुढ़ प्रकृति-सम्पर्क-जन्य जिन उमिल तथा मधुर भावनाओं का उदय और पोषण होता है उनका उत्तरचिरत जैसा अध्यवसित और आत्मा को तृप्त कर देने वाला वर्णन दिङ्नागाचार्य नहीं प्रस्तुत कर पाये हैं, जैसे वे उनका परिनिर्देश मात्र करके रह गये हैं। सुधी सहृदयों को कुन्दमाला पढ़ते वा देखते समय उत्तरराम-चिरत की अधोलिखित पंक्तियाँ वलात् स्मरण आ ही जाती हैं—

> एते त एव गिरयो विरुवन्मयूरा-स्तान्येव मत्त हरिणानि वनस्थलानि । आमञ्जु-मञ्जुललतानि च तान्यमूनि नीरन्ध्रनीलनिचुलानि सरित्तटानि ॥२३॥ अंक २

यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि वान्धवो में यानि प्रिया सहचरिक्चरमध्यवात्सम् । एतानि तानि वहुनिर्झर कन्दराणि <sup>CC-0</sup>,गीदावर्सिवपरिसिर्ह्य Vic<mark>क्वरिस्तटिनि</mark>ट्वींशी अंक ३ एतत्त देवकदलीवनमध्यवर्ति कान्तासखस्य शयनीय शिलातलंते । अत्रास्थिता तृणमदादवहुशो यदेभ्यः सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यतेस्म ॥२१॥ अंक ३

वैसे औत्सर्गिक रूप से यही कहा जा सकता है कि कुन्दमाला का काव्यकार प्रायः सदैव प्रकृति के स्वाभाविक और यथातथ्य वर्णन की परम रमणीय ऐहिक भूमि में ही रमता रह गया है। वह विक्रमोर्वशीय में कालिदास की भाँति और अंग्रेजी में शेली की भाँति कल्पना के रंगीन पंखों पर उड़ता हुआ सौन्दर्य-सर्जना में कहीं भी अतिशय उत्तुंगता का स्पर्श नहीं कर पाया है।

जीवन दर्शन-राम-कथानक की प्रायः समस्त परंपरा ही आदर्श प्रतिष्ठा की भावना से ओतप्रोत है। अतः कथावस्तु का चयन ही इस वात की उद्घोषणा करता है कि नाटककार को आदर्श के उन्मीलन द्वारा ही लोकोत्तरानंद विधान वा नेत्रोत्सव संघटन अभिप्रेत था। परन्तु इस आदर्श प्रतिष्टा से राम, लक्ष्मण, सीता, कुश-लव और वाल्मीकि सभी को मानवी और जनजीवन के अंग के रूप में अंकित किया गया है। चारों राघव और सीता हमारे समीप सदैव विद्यमान रहने वाले व्यक्तियों में से चुने गए हैं। उनमें धर्मग्रन्थों की भाँति लोकोत्तर गुणों वा शक्तियों का आरोप नहीं किया गया है। उससे आरम्भ से हो यह स्वयंमेव सिद्ध है कि कवि वा नाटककार एक सुपुष्ट, प्रौढ़, अनुसरणीय, तर्क-प्रतिष्ठ, तथा संसारि-यों के क्रिया कलापों और आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन-दर्शन ले कर चला है । उसने अपने जीवन दर्शन को प्रस्तुत करने में अपार्थिव उपादानों की सहायता केवल एक ( पृथ्वी के आगमन के ) स्थल पर अपवाद की भाँति ली है। उसने आदर्श की प्रतिष्ठा के लिये सदैव यथार्थ को ही अपना आधार चुना है। इस प्रकार वह जीवन के सर्वोत्तम पक्षों को उसके समग्र दर्शन को भवभूति की अपेक्षा अधिक सफलता से प्रस्फुरित कर सका है।

समस्त नाटक तत्कालीन वहुप्रतिष्ठित भारतीय परम्परा के अनुसार आश्रम-लालित, सौन्दर्यपूरित, संयम और जीवन-पद्धित तथा नगर की जन संमर्व सम्यता, संस्कृति और शिष्टाचार के रंजनकारी और मांगल्य-विधायक सामंजस्य के लिये प्रयत्नशील है। प्राचीन काल में आश्रम आदर्श और जनसंकुल नगर-ग्राम सुन्दर यथार्थ के प्रतीक थे। आश्रम नागरिक-सभ्यता को यदा कदा अवसर-विशेष पर उसकी त्रुटियों, कालक्रम से उत्पन्न प्रामा-दिकताओं और दोषों को दूर कर सुधारते और सँवारते थे। लोकतंत्र की विडम्बना और विकृति को ठीक करने के लिए ही वाल्मीकि हमारे सन्मुख आते हैं।

दार्शनिक दिङ्नागाचार्य ने सत्य, शान्ति, अनुकम्पा और मर्यादावा-दिता की उपासना को ही सर्वोपरि दिखाया है। मर्यादा-पुरुषोत्तम इन गुणों और सिद्धांतों के पुरुष-प्रतीक तथा सीता उनकी शक्तिमती नारी प्रतीक हैं।

आस्तिकता की पंक्तियों (अंक १—छंद १-२ तथा भरत वाक्य) का उच्चारण करते हुए भी वे कहीं भी स्पष्ट दैव वा नियतिवाद का प्रति-पादन करते हुए नहीं दिखाई पड़ते। यद्यपि तीन चार स्थलों पर भाग्य (भागधेय: अंक १; मन्दभागिनी, अंक १, भागधेयम् अंक ३ में ) का बहुत चलता परिनिर्देश अवश्य आया है। इसके विपरीत सीता के इन वचनों में कर्मवाद की स्पष्ट प्रतिष्ठा की गई है।

किन्न खलु मया पापकृतं यस्येदानीमेव विरहं सर्वथा अनु-भविताऽस्मि—अंक १

इनका व्यक्तिगत धर्म मान्यतायें और सिद्धान्त कुछ भी रहा हो पर रंगमंच पर इन्होंने वैदिक आस्था श्रद्धा प्रकृति के उपादानों (पवन मात-रिश्वा) की आराधना और ब्राह्मणिक देवी देवताओं का ही संकीर्तन प्रस्तुत किया है े क्षा क्षा क्षा की अर्थ की की स्वाप्त की किया है े कि की की सामा की

ओर विशेष उन्मुख है-

'पापाद्वस्तरुणारुणांशुककपिला शम्भोर्जटासंततिः'

भरत वाक्य में उन्होंने त्रिमूर्ति के संकीर्तन में सर्वप्रथम स्थाणु का नाम लिया है।

राजा और शासक के लिये उन्होंने लोकतंत्र के कठोर सिद्धान्त के अनुपालन की ही बात का प्रतिपादन किया है। इसीलिये उन्होंने 'रंजनात् राजा' के प्रजारंजन वा लोकाराधन से उत्पन्न विषम परिस्थिति और करुणा से नाटक का आरम्भ किया है।

प्रणय में पार्थिव और आत्मिक चेतनाओं, चेष्टाओं और सम्बन्धों का एकत्र समन्वय होता है। इस वात को भी वे निःसंकोच स्वीकार करते प्रतीत होते हैं-

त्वं देवि चित्तनिहता गृह देवता में स्वप्नागताशयनमध्य सखी त्वमेव। दारान्तराहरणनिस्पृहमानसस्य यागे तव प्रतिकृतिर्मम धर्मपत्नी।। अंक १

चारों पंक्तियाँ तथा 'धर्मपत्नी' शब्द दाम्पत्य जीवन की ऐहिकता और आत्मिक संबंध के स्पष्ट व्यंजक हैं। इसमें मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार से दाम्पत्य आत्म-निलय की भावना पूर्ण-ध्विनत है!

सांसारिक दाम्पत्य सुखोपभोग, चेष्टाओं एवं सम्बन्धों के और निर्वचन को द्योतित करने के लिए अधोलिखित पंक्तियाँ पर्याप्त होंगी—

राम—द्यूते पणः प्रणयकेलिषु कण्ठपाशः क्रीडापरिश्रमहरं व्यजनं रतान्ते शय्या निशीथ-कलहे हरिणेक्षणायाः प्राप्तं मया विधिवशाह्दिमुत्तरीयम् ॥ २०। अंक ४

× × ×

"राम—अविदितमनुसृत्य चित्रकूटे सुतनु समुचापः " २१, अंक ४

भाषा और शैली—पहले ही कहा जा चुका है कि दिङ्नागाचार्य में किन और नाटककार का अपूर्व सामंजस्य दृष्टिगोचर होता है। अतएव उनकी भाषा और शैली में उत्कृष्ट किनत्व के प्रायः सभी गुण उपलब्ध होते हैं। संस्कृत एवं प्राकृत दोनों का ही वड़ा टकसाली और वाग्धारा-त्मक प्रयोग किया गया है।

नाटक में विप्रलंभ शृंगार से उपवृंहित करुण-रस का उन्मेष होने के कारण उन्हों के अनुरूप भाषा और शैंली का भी प्रयोग हुआ है। सरल प्रवाहपूर्ण भाषा और लम्बे-लम्बे समासों से रहित पदाविलयों के सर्वत्र प्रयोग के कारण सारा नाटक प्रसाद-गुण से व्याप्त है। कोमल वर्णों, लिलत और मधुर पदाविलयों की जो धारा प्रथम अंक में निस्सृत हुई है वह अंत तक अवाध गित से बढ़ती चली गई है। अतएव माधुर्य-गुण भी कुंदमाला की अपनी विशेषता है, जिससे नितान्त सामान्य पाठक भी तुरन्त पहचान सकता है। प्रसाद और माधुर्य के अपूर्व संगम का इससे हृदयस्पर्शी दृष्टान्त संस्कृत साहित्य के गद्य में अन्यत्र दुर्लभ हैं—

'सीता—वत्स ! आसन्नास्तमयः सूर्यः । दूरे चेतो मानुष-सम्पातः । उड्डीना पक्षिणः । सञ्चरन्ति श्वापदाः । गच्छन् युक्तं परि-लम्बतुम् ॥' अंक १

इसी मनोहारिणी भाषाभिन्यंजन-पद्धित का दूसरा अप्रतिम दृष्टान्त है— 'सीता—कथं सत्यमेव मामेकािकनीं परित्यज्य गतो लक्ष्मणः (विलोक्य) हा धिक् ! हा धिक् ! अस्तिमितः सूर्यः, स्वरेणािप लक्ष्मणो न दृश्यते, हरिणा अपि स्वकमावासमायान्ति, उड्डीनः पिक्षणः, सञ्चरन्ति श्वापदाः, आच्छा-द्यतेऽन्धकारेण दृष्टिः, निर्मानुषं महारण्यं, किं करोिम मन्दभाग्या, किदृशम-रण्ये प्रवजाम्येकािकनीः किंतुम्या खलु पापं कृतम्, यस्येदानीमेव विरहं सर्वथा अनुभाविद्वाक्षित्राह्मा 'स्वरेणापि लक्ष्मणो न दृश्यते।' इन सरलतम शब्दों के लघुतम समाहार में किव ने हृदय निकाल कर रख दिया है।

प्रसाद और माधुर्य इसी प्रकार परम गेय पदाविलयों में भी निना-दित हो उठे हैं—

> 'त्वं देवि चित्त निहता गृह देवता में स्वप्नागता शयनमध्यसखी त्वमेव ।''।' 'ऐते रुदन्ति हरिणा हरितं विमुच्य हंसाश्च शोकविधुरा करुणं रुदन्ति !'''

पदलालित्य और कवित्व के लिये मालिनी छंद की छटा अवलोक-नीय है—

> सुरभिकुसुमगन्धै वासिताशामृखानां फलभरनमितानां पादपानां सहस्रैः । विरचितपरिवेश स्यामलोपान्तरेखो रमयति हृदयं हन्त कच्चिद्रनान्तः ॥३॥ अंक ४

इसी प्रकार का दूसरा दृष्टान्त है-

मुक्त्वा वसन्तावरहोपि मुनि प्रभावाः उन्निद्रसान्द्रकुसुमां सहकारशाखाम् । धावन्त्यमी मधुकरा क्रतु-होमधूम सन्मासिता सरसि वारिसहोदराणि ॥११, अंक ४

तरंगों के सीकराभेषक, कलहंसों के मुखरित संगीत और छाया के आर्लिंगन भाषा और भावों की छलकती हुई ऋजुता और माधुरी का अन्तिम दृष्टान्त प्रस्तुत किया जाता है—

तरंगाः वीजन्ते सजलकणिकान शीतमस्तस् तथैते सगीतं दधति कलहंसाः कलगिरः।

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Applitized By Shidhanta a Sangotti Gyaan Kosha

सस्त्रीबद्धापेयं रमयति परिष्वज्य हृदयं वने शून्येऽप्यस्मिन् परिजनवती वात्रभवती ॥७, अंक १

दिङ्नाग ने अपने इस नाटक में वैदर्भी शैली द्वारा काव्य और सरसता की वही प्रांजल और प्राणवती स्वर्मन्दािकनी वहाई है जो हमें केवल वाणी के वरदपुत्र समर्थ स्वाभाविक साहित्यकार और काव्य-स्रष्टा वाल्मीिक, भास और कालिदास में दृष्टिगोचर होती है। इन गुणों के उत्कर्ष में कदा-चित् ही कोई समीक्षक कुन्दमाला ग्रथन करने वाले को कालिदास की तुलना में उन कह सके।

आपाततः एक बात और घ्यान देने की है कि वाल्मीकि एवं भास के समय से रमणीय और कृत्रिमता-विहीन काव्यसर्जना और नाटक-प्रणयन की जो परम्परा आरम्भ होती है और जिसका कालिदास की प्रतिभा में चरमोत्कर्ष ज्योतित होता है, उसी का परम उदात्त, सुष्ठु, कमनीय, हृदय-स्पर्शी और परिप्लावित तथा पृष्पित प्रसार दिङ्नागाचार्य की कृति में अनूठा समा बाँघता है। आगे चल कर दुर्भाग्य-वश संस्कृत के अधिकांश साहित्यकार इस प्रकृत-रचना-पद्धित को छोड़ कर कृत्रिमता की उस पंकिलता में फँस गये जिससे प्रायः सारा का सारा परवर्त्ती साहित्य वहुत कुछ रसहीन और अप्रभविष्णु हो गया है।

जहाँ तक कुन्दमाला की छंद योजना का प्रश्न है दिङ्नागाचार्य ने सबसे प्रचलित और प्रगीतात्मक पन्द्रह वृत्तों का प्रयोग किया है, वे हैं— अनुष्ठुप, आर्या, इन्द्रवज्ञा, उपजाति, उपेन्द्रवज्ञा, पुष्पिताग्रा, मन्दाक्रांता, मालिनी, रथोद्धता, वसन्ततिलका, वंशस्थ, शार्द्दलविक्रीड़ित, शालिना, शिखरिणी, स्रग्धरा । वसन्ततिलका का सबसे अधिक व्यवहार किया गया है । वंशस्थ का केवल एक बार यद्यपि यह विचित्र सा लगता है क्योंकि वंशस्थ भी संस्कृत साहित्यकारों का बड़ा प्रिय छंद है । सभी छंदों की रचना में भाव और भाषा दोनों के विचार से दिङ्नागाचार्य को पूर्ण सफलता मिली है । उनकि कालिनी अशासिलनी प्रवासिलनी है । उनकि कालिनी अशासिलनी प्रवासिलनी है । अनिकारिली वीर

शार्द् लिविक्रीड़ित में संस्कृत की संगीतात्मकता और क्वणन की निर्झिरिणी फूटी पड़ती है।

सिंहावलोकन में तुलनात्मक समीक्षा की कुछ वातों की किंचित् पुनरा-वृत्ति कर उपर्युक्त समस्त मीमांसा को और भी स्पष्ट वनाया जा सकता है।

इस विमर्श-प्रक्रिया में हम देखते हैं कि अभिनयशीलता, नाट्यकला, नाटक की सफलता, रसनिष्पत्ति, स्वाभाविकता, प्रसादगुण, सुकुमारता, कथानक-कौशल तथा तत्संवंधी उद्भावनाशक्ति के दृष्टिकोण से दिङ्नागाचार्य भवभूति से ऊँचा ठहरते हैं, और काव्यत्व-पूर्ण गेय पदों वा गीतों के वाहुल्य, प्रकृति-वर्णन की उदात्तता, तन्मयता, चित्रोपमता, पात्रों के मनो-वैज्ञानिक विश्लेषण और औत्सर्गिक काव्य-गरिमा तथा भाषा मन्द्रता के विचार से दोनों में भवभूति । अतएव यह निर्धारित करना कठिन है कि इन दोनों नाटककारों में संस्कृत-साहित्य में किसका स्थान ऊँचा है । पर इसमें सन्देह नहीं कि कालिदास और दिङ्नागाचार्य में पर्याप्त अन्तर है, यद्यपि दोनों आलोचनात्मक विचार से एक धारा और एक सिद्धान्त के साहित्यस्रष्टा कहे जाने चाहिये; माधुर्य, प्रसाद एवं स्वभाविकता जिनकी उभयनिष्ठ विशेषता थी । इस कथन का पिष्टपेषण निरर्थंक है कि कालिदास में संस्कृत के श्रव्य तथा दृश्य-काव्य अपनी पूर्णता या परिनिष्ठा को प्राप्त हुए हैं ।

समापन में साहित्यिक दृष्टिकोण से दिङ्नागाचार्य को भास का सहोदर भ्राता कहा जाय तो कोई असमीचीन बात न होगी। रिंस | ११

## मुसलमानों का संस्कृत प्रेम

हिन्दी के मुसलमान कवियों, लेखकों, प्रेमियों, प्रश्रयदाताओं एवं पोषकों की गाथाएँ तो सर्वविदित हैं ही किन्तु इस वात को कदाचित् बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुसंख्यक मुसलमान संस्कृत के भी परम अनुरागी, पोषक और समर्थक हुए हैं। कई मुसलमान सुलतानों, राजाओं तथा शासकों की राजसभा की भाषा भी संस्कृत थी और उनके सारे राजकार्य संस्कृत भाषा में किये जाते थे। वहुधा यह समझा जाता है कि मुसलमानों के आक्रमण तथा मुस्लिम शासन की स्थापना से संस्कृत-साहित्य के विकास और उसके अध्ययन-अध्यापन को गहरी ठेस पहुँची थी, परन्तु इस विचार में यथार्थता की मात्रा उतनी अधिक नहीं है, जितनी परम्परागत रूप से समझी जाती है। रमेशचन्द्र मजूमदार संपादित 'भारत का इतिहास और संस्कृति' नामक ग्रन्थ (जिल्द ५) में कहा गया है—''इस कथन में वहुत सत्यता नहीं प्रतीत होती कि संस्कृत-साहित्य के ह्रास में मुसलमानों के आक्रमण का बहुत हाथ था। संस्कृत-साहित्य मे ह्रासोन्मुखी प्रवृत्ति तो पहले ही दृष्टिगोचर होने लगी थी और उसका विकास प्राकृतिक रूप से स्वयं ही अवरुद्ध हो चला था...। हिन्दू-राजवंशों के उच्छिन्न होने पर मुसलमान-शासन की स्थापना की गतिविधियों और उनके आनुषंगिक राज-नीतिक उपप्लवों का साहित्य-निर्माण कार्य पर कोई विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा था और न तो संस्कृत-साहित्य के प्रणेताओं के 'वातावरण में' ही कुछ अतिशय परिवर्तन हुआ था। प्रत्युत परवर्तीकाल में वस्तुस्थिति कुछ दूसरी ही थी। इस काल में कतिपय मुसलमान शासकों ने संस्कृत को वहत प्रश्रय और प्रोत्साहन दिया था।"

जोनराज और श्रीघर की राजतरंगिणियों में दिये हुये इतिवृत्तों से CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

विदित होता है कि कुछ आरंभिक सुलतानों के (विशेषतया काश्मीर के) राजत्वकाल में ब्राह्मण अत्यन्त उच्चपदों पर नियुक्त थे। क्षेमेन्द्र कृत 'लोकप्रकाश', ग्रन्थ दिखाता है कि हिन्दू शासन के समाप्त हो जाने पर मुस्लिम शासन के प्रारंभ होने के पश्चात् पर्याप्त दीर्घकाल तक संस्कृत काश्मीर में राजकीय लिखा-पढ़ी, कचहरियों, अभिलेखों और शासनों (फर-मानों) की भाषा रही। इस ग्रन्थ में नाना प्रकार के राजकीय परिपत्रों (डॉक्मेण्ट्स), प्रलेखों (ड्राफ्ट्स), प्रतिवेदनों (रिपोर्टस), की रूपरेखा दी हुई है। दैनिक शासन की लिखा-पढ़ी में काम आनेवाली सचिवालय की विधियाँ भी दी हुई हैं। इनसे उस समय संस्कृत का राजभाषा होना नि:संदिग्ध रूप से प्रतिपादित होता है। तत्कालीन प्रलेखन-पद्धतियों में अरवी और फारसी के भी कुछ शब्द आत्मसात् कर लिये गये थे। गायकवाड़ ग्रन्थमाला में प्रकाशित 'लेखपद्धति' नामक संस्कृत ग्रन्थ से प्रकट होता है कि गुजरात के सुलतानों के शासन में भी संभवतया पर्याप्तकाल तक संस्कृत का राज-भाषा के रूप में व्यवहार होता था। 'लेखपद्धति' में राजकीय लिखा-पढ़ी, दस्तावेज प्रभृति परिपत्रों तथा अन्य प्रलेखन-विधियों के वर्णन सोदाहरण दिये हुए हैं।

काश्मीर के इतिहास में जैनुल आबदीन (१४२०-७० ई०) के शासन में वड़ी शान्ति और व्यवस्था रही तथा प्रजा अत्यन्त सुखी थी। यह सुप्रथित शासक संस्कृत-साहित्य का और भारतीय विद्याओं तथा परम्पराओं का अनन्य प्रेमी था। उसने काश्मीर के हिन्दू तीर्थों की कई वार वड़े उत्साह से यात्रा की थी। उसके समय में हिन्दू-रोति-प्रथाओं को इतना प्रोत्साहन मिला और उन्होंने इतना जोर पकड़ा कि ऐसा लगता था कि जैसे अतीत हिन्दूकाल की समृद्धिशालीनता एवं भारतीयता पुनः लौट आयी हो।

इतना ही नहीं उपर्युक्त सुलतानों के राजत्वकाल में मुसलमान स्वेच्छा और बड़ी स्पृहतापूर्वक अपने दैनिक वैयक्तिक जीवन में भी संस्कृत का प्रयोग करने लगे थे। वह सभी श्रेणी और वर्ग के मुसलमानों में अत्यन्त जनप्रिय

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

हो गई थी। इस बात का सबसे जाज्वल्यमान प्रमाण श्रीनगर का वहाउद्दीन साहव का संघाराम है। इसकी एक समाधि का शिलालेख संस्कृत भाषा में है। यह सुलतान मुहम्मदशाह के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था और उस पर जो तिथि अंकित है वह १४८४ खीष्टाब्द सूचित करती है। श्रीनगर के मार्तण्ड और अन्यान्य स्थानों में भी सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता आरिएल स्टाइन ने बहुसंख्यक ऐसी मुस्लिम कर्ने ढूँढ़ निकाली थीं जिनपर संस्कृत में शिलालेख उत्कीर्ण हैं। इन समाधियों पर काल नहीं दिया हुआ है। ये आज भी अनुसन्धितसुओं का मौन आवाहन और प्रतीक्षा कर रही है।

इतिहास प्रख्यात अलवल्नी के (१०३० ई० के लगभग) नाम से भला कौन नहीं परिचित होगा। यह आरव्य भूगोलवेत्ता तथा पर्यटक दीर्घकाल तक भारत में रहा। उसने भारतीय विद्याओं तथा संस्कृति में पर्याप्त अभिकृचि ली थी। वह संस्कृत-साहित्य, भारतीय-रसायन और ज्योतिष-पुराणों तथा स्मृतियों का अच्छा ज्ञाता था। उसने कई स्थलों पर भारतीय कला को भी अत्यन्त उत्कृष्ट और सहृदयतापूर्ण आलोचना लिखी है।

इस प्रसंग में अब्दुल रहमान नामक ग्रन्थकार का नाम भारतीय इतिहास में चन्द्रमा की भाँति समुद्भासित है। ये १२०० ई० के लगभग हुए थे। ये भारत के पिश्चमी भाग में पैदा हुए थे तथा इनके पिता का नाम मीरसेन था। उन्होंने प्राकृत वा अपभ्रंश भाषा में 'रास शैली' में 'संदेश-रासक' नामक ग्रन्थ की रचना की है। यह ग्रंथ धार्मिक प्रपंचों में नहीं पड़ा है। अब्दुल रहमान संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश के मर्मज्ञ विद्वान् थे। इनका 'संदेशरासक' तीन प्रकरणों में विभक्त है और उसमें कुल २२३ छंद हैं। प्रथम प्रकरण में भूमिका है तथा दूसरे में एक विरहोत्कंठिता रमणी के दीर्घ काल से अपने विदेश गये हुए पित के लिए भेजवाये जाने वाले संदेश का वर्णन है। संदेशवहन का कार्य एक यात्री को सौंपा गया है। अंतिम प्रकरण में उत्तर-दिसानि क्यें जिस्कान्तालक मुद्धान्त है स्थान्त की स्थान विदेश प्रकृति एवं पड्त्यतुओं का वर्णन है। भावाभिन्यंजन और रसोन्मेष की दृष्टि से

यह ग्रन्थ पर्याप्त मनोहारी है। विभिन्न ऋतुओं के चित्रण में यथार्थता तथा अनुभूतियों की अच्छो झलक मिलती है। उत्कृष्टता में यह कालिदास की तुलना न कर सकता हो, किन्तु इसमें एक प्रकार से मेघदूत और ऋतु-संहार के युगपत् दर्शन होते हैं।

अकवर की राजसभा में भी संस्कृत की अच्छी प्रतिष्ठा थी। अबुल फजल के भाई और शेख मुवारक के पुत्र फैजी संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान् थे। अब्दुल रहीम खानखाना हिन्दी और संस्कृत दोनों के मर्मज्ञ थे। इन्होंने हिन्दी संस्कृत की खिचड़ी-भाषा में 'रहीम-काब्य' की रचना की है। इन्होंने 'खेट-कौतुकम्' नामक एक ज्योतिष ग्रन्थ का प्रणयन किया है जो संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। विशुद्ध और सुन्दर संस्कृत में रचे हुए इनके कुछ रलोक भी उपलब्ध हैं।

अकवर ने संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद को भी पर्याप्त प्रोत्साहन दिया था उसके समय में नकीव खाँ, मुल्ला शेरी, सुलतान हाजी, थानेश्वरी तथा अब्दुल कादिर वदाउनी ने सम्मिलित रूप से 'महाभारत' का फारसी में अनुवाद किया था। इस अनुवाद का नाम 'रज्मनामा' है।१५८९ ई० में चारवर्ष के कठोर परिश्रम के पश्चात् अब्दुल कादिर वदाउनी ने वाल्मीकि रामायण का फारसी रूपान्तर पूरा किया था। हाजी इब्राहिम सरहिन्दी ने अथवंवेद का फारसी अनुवाद किया। फैजी ने गणित ग्रन्थ 'लीलावती' का फारसी में भाषान्तर सम्पन्न किया।

अन्य मुसलमान भाषाओं से भी संस्कृत में अनुवाद किये गये थे। मौलाना शाह मुहम्मद शहवादी ने 'काश्मीर का इतिहास' नामक ग्रन्थ का संस्कृत में रूपान्तर किया था।

शाहजहाँ के समय में भी संस्कृत को कम प्रोत्साहन न मिला था। राज-कुमार दारा स्वयं संस्कृत का पारंगत विद्वान् था। उसकी प्रेरणा और प्रश्रय से इस समय उपनिषदों, भगवद्गीता तथा योगवाशिष्ठ रामायण का फारसी में अनुवाद हुआ था। हिन्दू धर्म और सूफी सम्प्रदाय को लेकर

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

राजकुमार दारा ने भी स्वयं एक ग्रन्थ का प्रणयन किया है जिसमें दोनों की पारिभाषिक पदाविलयों का विवेचन है। सैयद मुवारक अली बिलग्रामी भी संस्कृत, फारसी तथा अरवी के अच्छे पंडित और हिन्दी के सरस किवथे। इनका जन्म १५८३ ई० में हुआ था। इनका काव्य-काल साहित्य के इतिहास लेखकों के अनुसार १६१३ ई० के लगभग माना जाता है।

इससे स्पष्ट है कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के आरम्भ से लेकर उसके विशीर्ण होने तक की अन्तरा में सदैव संस्कृत को मुसलमानों का किसी न किसी रूप में प्रश्रय और प्रोत्साहन प्राप्त रहा तथा उनमें उनके अध्ययन एवं ज्ञानार्जन की उसी परम्परा की अजस्र धारा बहती रही जो परवर्ती ब्रिटिश राजत्व काल में यूरोपीय और अमेरिकी अध्येताओं एवं संस्कृत-अनुरागियों में दृष्टिगोचर होती है।

रिम | १२

## वैदिक काल में भूगोल

यद्यपि वैदिक वाङ्मय की परिधि बहुत विशाल है और उसमें संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा सूत्र प्रभृति विविध साहित्य संनिविष्ट होते हैं, किन्तु प्रस्तुत निवन्ध में वेद शब्द के अन्तर्गत केवल वास्तविक चारों वेदों वा उनकी संहिताओं को ही लिया गया है। अतः यहाँ ऋक्, साम, यजुः तथा अथवंवेद की संहिताओं के आधार पर विषय का विवेचन होना चाहिए था, किन्तु विस्तार भय से ऋक्-संहिता को छोड़ दिया गया है। जो पाठक उस सम्बन्ध के विशद विवेचन में अभिक्षि रखते हों, वे जर्नल गंगानाथ झा इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद के जिल्द १६ में प्रकाशित लेखक के 'साइंस ऑव जियाग्राफी इन ऋगवेद' शीर्षक निवन्ध का अवलोकन कर सकते हैं।

विचार परम्परा को व्यवस्थित रखने के लिए समस्त उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन नव लघु प्रकरणों में उपस्थित किया जा रहा है।

१. सृष्टि उत्पत्ति और सृष्टि विद्या

ऋग्वेद की भांति तैत्तिरीय संहिता और यजुः वाजसनेयि-संहिता में भी हिरण्यगर्भ से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति मानी गई है। वाजसनेयि-संहिता में ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों, चन्द्र, सूर्य एवं दिशाओं का उद्भव बताया गया है। परन्तु अगले १७ वें अध्याय में सृष्टि-विद्या का पर्याप्त वैज्ञानिक निरूपण करने की चेष्टा को गई है। यह वर्णन संप्रति माने-जाने सिद्धान्तों से बहुत कुछ मिलता है। सृष्टि-उत्पत्ति के आधुनिक नीहारिका-सिद्धान्त की ओर इस प्रकार इंगित है—'नीहारेण प्रावृता जल्प्या' (शुक्ल यजु०)। वेदों में हिरण्यगर्भ से आकाश, पृथ्वी तथा СС-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

अतीत का अभिनवालीक

काल तीनों की उत्पत्ति मानी गई है। इस प्रकार देश और काल एक ही सत्ता की इकाइयाँ दिखाए गये हैं अथवा वे संपुक्त हैं। ये बातें प्रो॰ आइन्स्टाइन के सापेक्षवाद (थ्योरी ऑव रिलेटिविटी) से पूर्ण मेल खाती हैं।

### २. ज्यौतिष भूगोल

ऋग्वेद के मंत्र १।११५।१ की भांति तैत्तिरीय संहिता (१।४।४३) में भी सूर्य को सब का केन्द्र माना गया है। इससे यह अर्थ लगाया जा सकता है कि तत्कालीन लोगों को कदाचित् विदित था कि सूर्य सौर मंडल का केन्द्र है और पृथ्वी सहित ग्रह तथा उपग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। अथर्व-वेद २०।३४।२ भी पृथ्वी की गति की पुष्टि करता है। इससे पृथ्वी की गतिशीलता और सूर्य की स्थिरता का ज्ञान सिद्ध होता है। तैत्तिरीय संहिता में एक स्थान पर प्रतीकात्मक रूप से आकर्षण-शक्ति की ओर भी संकेत है—उसमें उस शक्ति को आकाश का अवलम्व और पृथ्वी का आश्रय कहा गया है। तदनन्तर एक स्थान पर लौंद के वर्ष का भी स्पष्ट उल्लेख है। मंत्र ३।३।४ एवं ६।५।४ से ऐसा अभिव्यक्त होता है कि तत्कालीन आर्य दिन-रात के होने का आधुनिक कारण जानते थे। अथर्ववेद में एक स्थल पर (१९।२७।३-४) इस वात का भी उल्लेख है कि आकाश में एक नहीं, प्रत्युत बहुसंख्यक सूर्य विद्यमान हैं। सामवेद आदि में इन्द्रधनुष की भी चर्चा हैं। इस वेद का मंत्र २।६।३ स्पष्ट घोषित करता है कि चन्द्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, अपितु वह सूर्य के ही प्रकाश को प्रतिबिम्बित करता है। आगे चलकर मध्याह्नरेखा वा ख-स्वस्तिक रेखा का भी नाम आया है।

#### ३. पृथ्वी और तत्सम्बन्धी नैसर्गिक बातें

तैत्तिरीयसंहिता कहती है कि पहले लोगों को केवल थोड़ी पृथ्वी का ज्ञान था और उस पर पेड़-पौधे न थे। कालान्तर में और अधिक प्रदेशों का ज्ञान हुआ तथा तरुगुल्म भी उगने लगे। यह देशान्वेषण तथा विकास-वाद को व्वनित करता है। ऋग्वद के ६१७११ की माति शुक्ल यजु० ७।- २।४ से द्योतित होता है कि आयों को ज्ञात था कि भूगर्भ अग्नि से व्याप्त है। पृथ्वी गोलक के आकार की है और उसका गर्भ अग्निपूर्ण है, इस वात का और प्रतिपादन अग्रलिखित मंत्र करता है ''मातेव पुत्रं पृथ्वी पुरी-ष्यमिंन स्वे योनावभारुखा''।

अथर्ववेद में पर्वतीय भागों की उत्क्रान्ति और टूट-फूट का भी परि-निर्देश है। आगे चलकर भूकंप का भी संकीर्तन आया है। एक मंत्र में कदाचित् पृथ्वी के तीन कटिवन्धों (शीत, समशीतोष्ण तथा उष्ण) की भी वात कही गई है, यद्यपि उनका स्पष्ट नाम नहीं दिया गया है। तदनन्तर एक स्थल पर ऐसा इंगित है जिससे परिलक्षित होता है कि ऋषि यह जानते थे कि पृथ्वी के उद्भव के दीर्घकाल के पश्चात् उसका दृढ़ीकरण हुआ और वह ठोस हो पाई। तत्पश्चात् एक प्रसंग में स्यात् ज्वालामुखी का भी नाम आया है। सामवेद (२।३।७) दिखाता है कि तत्कालीन भारतीयों को भूकंप तथा भूपटन के उपप्लवों (टेक्टानिक मूवमेन्ट) का भी ज्ञान था।

#### ४. भूपटल विन्यास

साम, यजु और अथर्ववेद के काल तक भारतीयों ने पृथ्वी की प्राकृतिक दशा और भूपटल के विन्यास के संबंध में भी पर्याप्त ज्ञानार्जन कर लिया था। अग्रलिखित पारिभाषिक शब्द इस बात की पृष्टि करते हैं—धनु = मर्भूम, अनूप = दलदलीभूमि, इरिण = ऊसर, शिला = कंकड़ीले स्थान, गह्वर = गहरी कन्दराएँ, हृद = झील, लोप = किटन प्रदेश, काट = ऊबड़-खावड़ प्रदेश, नीप = पर्वत्त पर्यन्त, सूर्व = अच्छी मिट्टी, किशिल = पथरीले भूभाग, उद्वत्त = उन्नत प्रदेश, प्रवत = ढालुआँ स्थान, सम = समतल मैदान तथा उपह्वर = पर्वतीय ढाल। सामवेद में नदी के होने का भी संक्षित किन्तु सुन्दर वर्णन है। छोटी-बड़ी नदियों तथा धाराओं के तो बहुसंख्यक संकीर्तन हैं। अन्य कई प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आयों ने भू-पटल विन्यास का अच्छा निरीक्षण और अध्ययन आरंभ कर

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

दिया था। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में नाना-प्रकार की चट्टानों एवं भूरी, काली, लाल तथा बहुरंगी मिट्टियों का भी परिनिर्देश आया है।

तैत्तरीय संहिता में दो बार 'सात पर्वतों' का उल्लेख है। अथर्ववेद के पृथ्वीसूक्त में भूगोल-विज्ञान के तथ्यों का काव्यात्मक भाषा में वड़ा ही मनोहारी निदर्शन किया गया है। उसमें पहाड़ियों, हिमाच्छादित पर्वतों, वनभूमियों, शिला-समुच्चयों, पृथ्वी के प्राणियों, वनस्पतियों, कृषिकार्यों, निवासियों, उनकी रीति-प्रथाओं, खानिकार्यों, भाषा एवं जातिभेदों का अच्छा सारगर्भ वर्णन है। इस पृथ्वीसूक्त को परवर्ती काल के भुवनकोश, भूगोलवर्णन वा भूगोलाध्याय की भावना एवं पढ़ित का निसंदिग्ध रूप से जन्मदाता कहा जा सकता है। इसमें संसार के सभी राष्ट्रों से पहले आधुनिक भृगोल शास्त्र का पर्याप्त व्यवस्थित प्रवर्तन किया गया है। किंवा इसे समस्त संसार का सर्वप्रथम भूगोल-प्रवंध वा भूगोल-ग्रन्थ का बीज कहा जा सकता है।

५. ऋतु-विज्ञान एवं ऋतु-भौतिको (मेटिआरोलॉजी)

ऋतु-विज्ञान और ऋतु-भौतिकी के क्षेत्र में भी अनुभव द्वारा उपर्युक्त वेदकाल में बहुत कुछ उन्नति हुई थी। पड्ऋतुओं का ज्ञान तो भारतीयों को ऋग्वेद के ही समय से था। तैत्तिरीय संहिता में पाँच प्रकार की हवाओं की चर्चा है। आगे समुद्र से वाष्पीभवन और हवाओं की आर्द्रता की वात कही गयी है और उसे वृष्टि का कारण वताया गया है। इसी प्रसंग में यह भी विणत है कि वायुसंचार द्वारा वर्षा होती है। पछुवाँ हवा तथा वर्षा करनेवाले पुरोवात से भी लोग पूर्ण परिचित थे। एक मंत्र सूर्यतापागम (इनसोलेशन) के संबंध में भी कुछ सूचना देता है। कदाचित् यह वात भी विदित थी कि वर्षा में वनों का भी कुछ योग होता है। अर्थकारों का एक वर्ग कहता है कि शुक्ल यजुर्वेद में प्रयुक्त 'मेद्याय' और 'वर्ष्याय' का अर्थ कम्स्टिन्स्कृतीक विक्रा के कि क्षित्र वर्षा कि वर्षा में विक्रा कि कि वर्षा में में में कि क्षित्र वर्षा कि वर्षा के शिक्त वर्षा कि वर्षा के शिक्त वर्षा कि वर्षा कि वर्षा के शिक्त वर्षा कि वर्षा के शिक्त वर्षा कि वर्षा कि वर्ष के शिक्त वर्षा कि वर्षा कि वर्षा कि वर्षा कि श्री कि वर्षा कि वर्षा कि श्री कि श्री कि वर्षा कि

अध्ययन लेखक ने काशी सरस्वती भवन में किया था, ऐसे ही वर्षा-शास्त्री की कृति हैं।

सूर्य के उत्तर से दक्षिण अभिगमन की बात तो बहुत पहले से विदित थी। अथर्ववेद में अन्तरिक्ष क्षीर वायुमंडल को तीन-तीन स्कंघों (रीजन्स) में बाँटा गया है। वायुमंडल के तीनों स्कंघों को आधुनिक भौगोलिक अभिधान में परिवर्तमंडल (ट्रापोस्फीयर), समताप मंडल (स्ट्रैटास्फीयर) तथा अयनमंडल (आयोनास्फीयर) कहा जा सकता है। इसी वेद में मानमून के लिये 'सिललवात' शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है। सामवेद का एक मंत्र (१२।११) दिखाता है कि पृथ्वी वायुमंडल के माध्यम से संवाहन (कानवेक्शन) और विकिरण (रेडियेशन) की प्रक्रिया से गर्म होती है। बादलों की उंचाई के संबंध में भी लोग कुछ-कुछ यथार्थ अटकल लगाने लगे थे और पर्वतों को उत्तुंगता में घूमने वाले मेघदूत के बंधुओं से तो पूर्ण परिचित थे। पृथ्वी-सूक्त में धूल उड़ाने वाले और पेड़ों को उखाड़ने वाले झंझावात को 'मातिरक्वा' के नाम से अभिहित किया गया है। वेदों में बहुसंख्यक स्थलों पर कुहरे को नीहार कहा गया है। लोग यह भी जानते थे कि जाड़ों में जल-संस्थानों के ऊपर 'नीहार' का अतिशब्य होता है।

## ६. समुद्र और समुद्र-संचारण

ऋग्वैदिक काल के परचात् समुद्र-संबंधी ज्ञान की बहुत कुछ अभिवृद्धि हुई थी। समुद्र-संपत्ति का भी लोगों को बहुत पहले से पता था। बड़े-बड़े जलयानों का भी पर्याप्त प्रयोग होता था। इन यानों में सौ-सौ डांड़े होते थे। यूरोप और एशिया के कई देशों से समुद्री आवागमन तथा व्यापार विक-सित हो रहा था। कुछ स्थलों पर समुद्रों की संख्या दो, कुछ पर चार और कुछ पर सात कही गयी है। ऋग्वेद में भी समुद्रों की संख्या सात कही गई है। यह संख्या कालांतर में प्रवर्तित भुवनकोश की सप्तसागर CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

भावना को जन्म-दात्री है। वाजसनेयि संहिता में समुद्री शैवाल वा प्लैंक-दन को 'समुद्रस्य अवका' के नाम से अभिहित किया गया है।

सामवेदकालीन लोगों को किसी न किसी प्रकार भलीभांति विदित था कि समस्त स्थलमंडल वा पृथ्वी समुद्रों से घिरी हुई है। 'सिन्घोरुच्छ-वासे' (सामवेद), 'समुद्रमितः पिन्वमानम्' (वाजसनेयि-संहिता) प्रभृति पदाविलयां लक्षित करती हैं कि लोगों को ज्वारभाटे का सम्यक् ज्ञान था। सामवेद (१०।११।३) से विदित होता है कि वे यह भी जानते थे कि चन्द्र मा ही ज्वारभाटा का कारण है।

## ७. प्रादेशिक, आर्थिक और व्यापारिक भूगोल

अथर्ववेद में पृथ्वी के नवखंड और सामवेद में समस्त स्थलमंडल के सात अंचल (रीजन) कहे गये हैं। सामवेद में रुम, रुशम, रयावक तथा कृप देशों के नाम लिये गये हैं। पता नहीं रुम किसी आधुनिक भूमध्य-सागरीय देश और रुशम रूस की संज्ञा थी अथवा इनसे दूसरे देश सूचित किये जाते थे।

जक्त तीनों वेदों के काल में आवागमन के मार्गों का भी अच्छा विकास हुआ था। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में जनायन पथ (जनपथ), रथवर्त्म (रथमार्ग) और अनसपथ (जकटमार्ग) का नामोल्लेख मिलता हैं। वैदिक भारत स्थल मार्गों द्वारा विदेशों से भी मिला हुआ था अर्थात् अन्ताराष्ट्रीय चौड़े मार्ग भी थे (मानचित्र के लिये देखिये डॉ॰ मोतीचन्द्र कृत 'सार्थवाह')। इन सड़कों पर मोल के पत्थर भी गड़े हुए थे।

### ८. जाति-विज्ञान और नृतत्व

जाति-विज्ञान के बीज-वपन का कार्य ऋग्वेद काल में ही हो चुका था। परन्तु संभवतया पिछले तीनों वेदों के काल में इस विज्ञान की कोई विशेष उल्लेखनीय उन्नति न हुई। अथर्ववेद में पांच प्रकार की जातियों का परिनिर्देश हैं १८-७ सिवक्षाल क्रिक्स भूक भूक ने भूक क्रिक्स जाति थी। लेखक को कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर प्रतीत होता है कि जापान के आधुनिक ऐनू वा अनु लोग उक्त भारतीय आर्यों की सन्तान हैं। नृतत्व के अनुसार उनका स्वरूप भी इसी मत की पृष्टि करता है। जापानियों का वह वर्ग स्वयं भी अपने को आर्यों की संतान कहता है।

### ९. सर्वेक्षण (सर्वे) और मानचित्र-विज्ञान

हरप्पा-मोहेनजोदड़ो तथा ऋग्वेद सम्यता निसंदिग्ध रूप से द्योतित करती है कि सर्वेक्षण के कार्य में भारत में पर्याप्त उन्नति हुई थी। सभी प्रकार के निवेशों (प्लैस), रचनाओं, लेख्यों तथा मानचित्रों आदि के निर्माण में सारे कार्य पूर्व से आरंभ किये जाते थे और समग्र दिक्-सांमुख्य (ओरियेंटेशन) पूर्वाभिमुख रक्खा जाता था क्योंक ऋचाएँ कहती हैं कि स्वर्ग का द्वार पूर्व की ओर है और जगन्नियन्ता ने सृष्टिरचना का कार्य पूर्व की ओर से ही आरंभ किया था। इस सम्बन्ध में एक ज्ञातव्य रोचक बात यह है कि ७०० ई० से ११०० ई० के बीच खीष्टीय मानचित्रों को पूर्वाभिमुख वनाया जाता था।

सर्वेक्षण और मानचित्र विज्ञान का सबसे अधिक विकास वेदियों के निर्माण कार्य द्वारा हुआ था। वेदों में सूर्य और अश्विनीकुमारों को सबसे वड़ा सर्वेक्षणकर्त्ता कहा गया है। पूर्व कथित लम्बी-लम्बी सड़कों का निर्माण और उन पर गड़े हुए पत्थर आधुनिक ढंग के अनावृत्त सर्वेक्षण (ओपेन-ट्रावर्स सर्वें) का उत्कर्ष अभिन्यक्त करते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारत में सर्वेक्षण का उद्भव और विकास मिस्र से प्रथम हुआ था।

तैत्तिरीय संहिता कहती है कि यह वेदी पृथ्वी का निरूपण है। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी को कित्पत लेख्यों द्वारा दिखाने की परम्परा का आरंभ वेदियों के उद्भव के समय ही हो चुका था। बहुसंख्यक उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि देश में भूमंडल के मान-चित्रभी बनाये जाने लगे थे यद्यपि अभी तक इसका पुरातत्व का कोई मूर्त

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

प्रमाण नहीं मिल पाया है। उपर्युक्त वर्णनात्मक प्रमाण ही यह भी प्रतिपादित करते हैं कि तत्कालीन भारतीय वैवीलोनिया के गैसूर की खुदाई में मिले हुए मानचित्रों से किसी प्रकार घटिया मानचित्र नहीं बनाते थे। पुरिनवेश (टाउन-प्लैनिंग) के संबंध में बनाये जाने वाले मानचित्रों की सुनिश्चित बात इस कथन का अकाट्य प्रमाण है।

(1)

१. अभी कुछ समय पूर्व लेखक को ऐसी बातें विदित हुई हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि वैदिककाल में संसार का मानचित्र निश्चितरूप से बनाया जाता था और उसमें सभी समुद्र, महाद्वीप, पर्वत, निदयाँ तथा वनस्पतियां दिखाई जाती थीं। वि॰ दे॰ लेखक का अनुसन्धान प्रबन्ध Development of Geographic Kand Wield ge and Ancient India.

रिम | १३

## प्राचीन भारत के भौगोलिक यन्त्र

महाभारत, वैद्यक, वास्तु तथा प्राचीन भारतीय वांड्मय के इतर ग्रन्थों द्वारा यह निविवाद सिद्ध हो चुका है कि भारतीय अति पुरातन काल से ही युद्ध-यन्त्र, विमान, शल्य-यन्त्र, 'लिपट' एवं अन्य नाना प्रकार के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक यन्त्रों का निर्माण और प्रयोग भलीभाँति जानते थे। किन्तु भौगोलिक यन्त्रों के क्षेत्र में उन्होंने कितनी उन्नित की थी, इस सम्बन्ध में केवल जनसाधारण को ही वहुत थोड़ी वार्ते नहीं विदित हैं, प्रत्युत देश के आधुनिक भूगोल-शास्त्रियों ने भी एकदम गवेषणा वा छानवीन नहीं की है। पर प्राचीन भारतीय इस दिशा में भी वहुत वढ़े-चढ़े थे, यह वात आगे के इतिवृत्त से पूर्णतया सिद्ध हो जाती है।

यद्यपि सर्वेक्षण और परिलेखन (कार्टोग्राफी) से भारतीय हरप्पा और मोहनजोदड़ो तथा वैदिक काल से ही परिचित थे और एतदर्थ नाना



शंकु : दिशानिर्धारण के लिए

Taurona a

एक सहस्र वर्ष पूर्व का 'प्लेन टेवल' धरतीमापन के लिए

चित्रकार: मायाप्रसाद त्रिपाठी



खगोल एवं भूगोलः का निदर्शक काष्ट गोलक

प्रकार के यन्त्रों का प्रयोग करते थे, किन्तु उनका स्पष्ट और विशद वर्णन सर्वप्रथम शुल्व सूत्रों में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण (२००० ई० पू०) में भी ऐसे कई यन्त्रों का उल्लेख है। इस ब्राह्मण एवं शुल्वसूत्रों (१००० ई० पू० से ४०० ई० पू०) के अनुसार अधोलिखित यन्त्र विशेष प्रचलित थे—

- (१) औक्ष्ण चर्म वा गोचर्म—यह क्षेत्रफल नापने के काम में लाया जाता था। इसका परिणाह ३०० फीट ४ १० फीट वा १८०' ४ ६६' होता था।
  - (२) वांस के लट्टे, डण्डे तथा वेत्रदण्ड।
  - (३) रज्जु।
  - (४) लकड़ी के वल्ले।
- (५) शंकु—इससे दिशाएं निर्धारित की जाती थीं, तथा कालज्ञान के लिए धूपधड़ी का निर्माण किया जाता था।
- (६) शम्या—छत्तीस वा वत्तीस अंगुल का रूलर, १ अंगुल = ३।४ इंच।
- (७) स्पय—लकड़ी का करवाल वा मोटी पेन्सिल जिससे रेखाएं खींची जाती थीं।

रोमन लोग जो काम अपने सर्वेक्षण यन्त्र 'ग्रोमा' से करते थे, वह काम प्राचीन भारतीय ज्यामितीय पद्धति से सम्पादित करते थे।

एतत्कालीन आर्य सर्वेक्षण में जो रज्जु काम में लाते; वह आधुनिक "टेप" जैसी होती थी। मानव शुल्वसूत्र कहता है कि उसमें पाँच जोड़ होते थे—वह पंचांगी कहलाती थी। उसपर तीन वड़े चिह्न वने होते थे।

कात्यायन शुल्वसूत्र के लगभग समवर्ती कौटिल्य (चौथी शती ई० पू०) ने भी रज्जु का उल्लेख किया है। इसकी लम्बाई लगभग ६० फीट होती थी और यह अर्वाचीन गुण्टर चेन से मिलती थी।

हरप्पा में एक ऐसा टूटा हुआ मानदण्ड प्राप्त हुआ हैं जो आजकल CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Gollection. के 'स्केल' की भांति विभिन्न भागों में विभक्त है।

वहुत सम्भवतया छीष्टाव्द पूर्व से ही भारतीय गोलक (ग्लोब) वनाना और उसका अध्ययन करना जानते थे। ज्योतिषी और भूगोलवेत्ता दोनों ही गोलकों का प्रयोग करते थे। इसके लिए खगोलक (हैवेनली ग्लोब) और भूगोलक (अर्थली ग्लोब) दोनों ही बनाये जाते थे। सूर्य-सिद्धान्त (छीष्ट की चौथी शती), आर्यभट्ट (४७९ ई०) तथा प्रायः अन्य सभी सिद्धान्त-प्रन्थों में गोलक का वर्णन है। भास्कराचार्य कक्षा में विद्यायियों के विनिदर्शनार्थ गोलक का भलीभाँति प्रयोग करते थे। अपने 'सिद्धान्त-शिरोमणि' (हादशशती) में उन्होंने इसकी स्पष्ट चर्चा की है।

ब्रह्मगुप्त (सप्तम शतों) ने यष्टियन्त्र नाम के एक विशिष्ट यन्त्र का वर्णन किया है। इसमें एक लम्बी छड़ी और एक लम्बप्रस्थ वांस के डण्डे का प्रयोग किया जाता था। इससे निरीक्षक किसी तारे का उन्नतांश (ऊँचाई का कोण) नापता था। इसकी सहायता से ध्रुवतारे की ऊँचाई ज्ञातकर किसी स्थान का अक्षांश निकाला जाता था। इस प्रकार इसे आधुनिक 'सेक्सटैण्ट' का पूर्वज कहा जा सकता है।

आगे ब्रह्मगुप्त इस यष्टियन्त्र द्वारा दिशाज्ञान की विधि भी वतलाते



थिओडोलाइट का जनक : ब्रह्मगुप्त का यष्टियन्त्र वा सास्कराचार्य की धीयन्त्र 'स्पिरिट लेवल' का पूर्वज-प्राचीन सम-तलीकरण का यन्त्र अपनी युग यात्रा के प्रथम प्रभात में दिक्सूचक यन्त्र

चित्रकार: मायाप्रसाद त्रिपाठी

हैं। इस प्रकार गणना द्वारा क्षैतिज कोण (हॉरिजॅण्टल ऐंगिल) भी ज्ञात किया जा सकता था। इस रूप में इस यन्त्र से आधुनिक थिओडो-लाइट का भी काम लिया जाता था।

भास्कराचार्य ने इस यन्त्र का नाम धीयन्त्र रखा था और उन्होंने उसकी भूरिभूरि प्रशंसा की है।

एकादश शती के सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद् श्रीपित ने अपने 'सिद्धान्तशेखर' ग्रन्थ में त्रिफलक नामक एक यन्त्र की चर्चा की है। यह एक लकड़ी के समतल तब्ते का बना होता था, जो तीन पांवों पर आरूढ़ होता था। इन पांवों की उँचाई मनुष्य की उँचाई की लगभग तीन-चौथाई होती थी। इसका वर्णन द्योतित करता है कि यह आजकल के 'प्लेन-टेबुल' जैसा होता था। इससे ध्रुवतारे की उँचाई नापकर किसी स्थान के अक्षांश की गणना की जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह यंत्र भौगोलिक पर्यवेक्षण एवं सर्वेक्षण के काम में भी लाया जाता था। इस सम्बन्ध में उक्त ग्रन्थ के दो छन्द द्रष्टव्य हैं—

थम्भोभिः सुसमीकृते त्रिफलके दृष्ट्युच्छिते स्थापयेत् । शङ्कं तत्परिमाणमुत्तरदिशं कोटीं दृशं तत्तले । शङ्कं वग्ने भवति ध्रुवेयदि तदा मेरुवदक् कोटि के । लङ्कायां वसतिस्ततोऽन्य-विषये तच्छङ्कृता भेदयेत् ॥

> शङ्क् वग्रतो यत्र च सूत्रपातः स्याच्छङ्क्-मूलान्तरमत्रलम्बः शङ्क् वग्रभूम्यन्तरमक्ष उक्त स्त्रिज्याग्रतस्तौ भवतोऽनुपातान् ॥

यहाँ प्रथम छन्द की प्रथम पंक्ति में एक पद आया है 'अम्भोभिः सुसमीकृते'। इससे परिलक्षित होता है कि श्रीपति उक्त यन्त्र के जल द्वारा समतस्त्रीकरणानों Kकालक्षेत्रीक्षित्र पंरिकित्वक्षेत्री विश्वास

#### प्राचीन भारत के भौगोलिक यंत्र

एकदम आधुनिक मद्यनिपात-समतलीकरण यन्त्र (स्प्रिट लेवल ) की पद्धति जैसी होतो थो। 'सिद्धान्तशेखर' के टीकाकार ववुआमिश्र ने भी इस छन्द की जो टीका की है, उससे भी यही प्रतिपादित होता है।

शतपथ ब्राह्मण तथा शुल्वसूत्रों से भी स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीय समतलीकरण की भावना, पद्धित और उपयोगिता से भली-भाँति अवगत थे। वे भूमि तथा विविध प्रकार के ज्योतिष एवं भौगोलिक यन्त्रों का जल तथा अन्य यन्त्रों से समतलीकरण भलीभांति जानते थे।

आर्यभट्ट की 'आर्यभटीय' में जल से भूमि की समता जानने की विधि वतायी गयी है। स्यातनामा ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त तथा लल्ल भी यह वात जानते थे। ब्रह्मगुप्त कहते हैं—सिललेन समं साध्यं—अर्थात् जलसे भूमि-समता निर्धारित करनी चाहिए। लल्लाचार्यका कथन है—''लम्बको भ्रमः सिललं स्युर्यत्र साधनानि प्रज्ञा च''—साहुल, परकार और जलसे समतली-करण सम्पादित किया जो सकता है।

आर्यभटीयकी भूमिकी समता ज्ञात करनेकी पढ़ित इस प्रकार है—
"यदि भूमि की समता जाननी हो कि यह भूमि वरावर वा ऊँची-नीची है
तो उसको जल द्वारा ठीक करें। दृष्टि द्वारा भूमिको वरावर कर उसपर
एक वृत्त खींचें, उसके बाहर दो वा तीन अंगुल पृथक दूसरा वृत्त बनावे
और परिधि की वीचकी जगहको वरावर रखकर गड्ढा करे और इस
गड्ढे को जल से भरे, यदि इसके ऊपर जल सब ओर हो, तो जानना
चाहिए कि पृथ्वी सम है। यदि जल कम दीखे तो वहां का स्थान ऊँचा
होगा, एवं जहां जल अधिक हो वहां का स्थान नीचा होगा। लम्बक
(साहुल) द्वारा भी पृथ्वीकी उँचाई-निचाई का ज्ञान होता है।"

'मानसार' (२५ ई० पू०) के द्वितीय अघ्याय में सर्वेक्षण यन्त्रों के निर्माण का सविस्तर वर्णन किया गया है। मापन कार्य के लिए तीन प्रकार के मानों का प्रयोग किया जाता था, जो हस्तदार, दण्डदारु तथा रज्जु कहलाते थे। हस्तदारु तथा दण्डदारु विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के बनाये जाते थे। रज्जु नारियल के छिलके, कुश, रेशम आदि की बनायी जाती थी।

कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' तथा वराहमिहिर की 'वृहत्संहिता' (छीष्ट की पष्ट शती) में वर्षामान (रेनगाज) के निर्माण और प्रयोग की विधि वतायी गयी है। छीष्टाब्द के आरम्भ काल तक भारतीय दिक्-सूचक यन्त्र से भी परिचित हो चुके थे। 'मिलिन्दपञ्हो' (छीष्ट की प्रथम शती) नामक पालीग्रन्थ में भी इस यन्त्र का उल्लेख किया गया है। इसे निर्यामक ज्येष्ट वा पोताध्यक्ष (सी-कैप्टेन) वड़ी सावधानी से सील मुहर के भीतर रखता था और किसी को छूने नहीं देता था—''पुन च महाराज, निय्यामक यन्ते मुह्क देति माकोचि यन्तं आमसित्था इति।"

'मिलिन्दपञ्हों' के अग्रलिखित अनुच्छेद में पता नहीं आधुनिक वायु-चापमापक यन्त्र (वैरोमीटर) के किसी पूर्वज का उल्लेख है अथवा किसी दूसरी वस्तु का—तव विद्वान गुरु धर्मकरक (एक विशिष्ट प्रकार के व्यवस्थित जलपात्र) में जल ले आये और उसे दिखाकर सम्राट मिलिन्द से कहा—''जैसे इस पात्र का जल वायुमण्डल के सहारे हका हुआ है, उसी प्रकार वह जल भी वायु के सहारे पर है।"

रिम | १४

## दकार्गल: कूप सरोवर की खुदाई

कुएँ-सरोवर की खोदाई का काम केवल भारत में ही नहीं, समस्त संसार में न जाने कब से प्रचिलत है। सर्वप्रथम वास्तिवक अनुभव के आधार पर इस विज्ञान का विकास घोरे-घोरे हुआ था। प्राचीन भारतमें इस विज्ञान ने वड़ी उन्नित की थी। इस विज्ञान-विशेष को दकार्गल या दगार्गल कहते थे। इसमें भूगर्भस्थ जल और उसके तल (वाटर टेबुल) का वर्णन और विवेचन होता था। पातालतोड़ कुओं और नलकूपों के आधुनिक युग में तो इस विज्ञान को महत्ता और भी बढ़ गयी है और उसमें कल्पनातीत प्रगति भी हुई है।

कदाचित् मनु इस विज्ञानके सबसे प्राचीन विशेषज्ञ तथा सुव्यवस्थित लेखक हुए हैं। इस महान् विद्वान् ग्रन्थकार के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में अभी तक जो कुछ विदित है, वह प्रायः नहीं के वरावर है। यह भी मली-भांति नहीं विदित है कि प्राचीन भारत में ऐसे कितने मनु हुए हैं। साधा-रणतया जनसमुदाय केवल उसी मनु को जानता है जिन्होंने 'मनुस्मृति' वा 'मानवधर्मशास्त्र' लिखा है, किन्तु ऐसा भास होता है कि और भी मनु हुए हैं, जो बड़े भारी विज्ञान-वेत्ता थे। 'मानवशुल्व-सूत्र' तथा 'दकार्गल' नाम के दो वैज्ञानिक ग्रन्थों के प्रणेता वा प्रणेताओं के नाम मनु दिये हुए हैं। दकार्गल वा दगार्गल-सम्बन्धी ग्रन्थ के रचियता मनु का उल्लेख वराह-मिहिर (पञ्चमशती खीष्टाब्द) की 'वृहत्संहिता' में आया है। यहां इस विवेचन की तिनक भी आवश्यकता नहीं कि 'मानवशुल्वसूत्र' तथा 'दकार्गल' का प्रणयन एक ही व्यक्ति ने किया है या दो भिन्न वैज्ञानिकों ने परन्तु विविध बातों के पूर्वापर-सम्बन्ध के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि

वराहिमिहिर ने जिस मनु का उल्लेख किया है वे सम्भवतया ४०० छी-प्टाब्द पूर्व हुए थे। कुछ भी हो, २०० छोष्टाब्द पूर्व के पश्चात् उनका काल निर्धारित करना युक्तिसंगत न होगा और जैसा वराहिमिहिर तथा उनके टीकाकार भट्टोत्पल (९६६ ईसवी) के परिनिर्देशों—वृत्तैरिपमानवं वक्ष्ये' एवं 'मनुना विरचितं दकार्गलम्'—से द्योतित होता है, उस सुप्रथित वैज्ञानिक ने दकार्गल विषयपर एक विशाल ग्रन्थ लिख डाला था।

वराहिमिहिर ने अपनी 'वृहत्संहिता' के दकार्गल नामके तिरपनवे अध्याय के प्रणयनमें मनु-विरिचित दकार्गल से पूरी सहायता ली है। इस अध्याय के छंद १००, १०१ तथा १०२ की पदावली भी मनु-कृत दकार्गल में मिलती है। 'वृहत्संहिता' के टीकाकार भट्टोत्पल ने मनु के जिन पांच छन्दों को अपनी टीका में उद्धृत किया हैं, उनका सामान्य अनुशीलन भी उपर्युक्त कथन को सर्वथा प्रतिपादित कर देता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि खोष्टाब्द के कई शितयों पूर्व भूतत्व की इस शाखाविशेष का प्रत्न भारत में बहुत ही सम्यक् और सुब्यवस्थित अध्ययन-अध्यापन होता था। भारतीयों ने विना किसी विदेशी प्रभाव के, एकदम स्वतन्त्र रूप से, उसकी नींव डाली थी और उसका प्रचुर विकास किया था।

वराहमिहिर ने भूगर्भस्थ जल-तल विज्ञान-सम्बन्धी अपने उल्लिखित अघ्याय की रचना में अपने एक और पूर्ववर्ती वैज्ञानिक के ग्रंथ से प्रभूत सहायता ली है। इनका नाम सारस्वत मूनि था। कई स्थलों से तो ऐसा लगता है कि वराहमिहिर को सारस्वत मुनि का दकार्गल मनुकृत दकार्गल से विशेष प्रिय था। अभी तक सारस्वत मुनि और उनकी कृति के सम्बन्ध में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। वराहमिहिर ने उनका उल्लेख मात्र किया है तथा मट्टोत्पल ने उक्त मुनि के कई छन्दों के उद्धरण दिये हैं। इससे एक बात तो स्वयं सिद्ध है कि भट्टोत्पल के समय में सारस्वत मुनि का ग्रंथ विद्यमान था पि उन्हींने असिका भूरी स्वर्थ प्रियंश प्रियंश किया होगी। वृहत्संहिता

(जिल्द १ तथा २) के सम्पादक काशी के मूर्धन्य ज्योतिषी तथा गणितज्ञ महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी ने जिल्द २ के आरम्भ में केवल यह प्रक्त उठाकर छोड़ दिया है कि सारस्वत मुनि कौन थे। परन्तु अभी तक यह प्रक्त ज्योंका त्यों अछूता पड़ा हुआ है—किसी ने उसपर आंख भी नहीं उठायी है। अच्छा हो यदि कोई अध्येता वा अनुसन्धान-छात्र सारस्वत मुनि और उनके कृतित्व के सम्बन्ध में लगनपूर्वक गवेषणाकार्य आरम्भ करे और हस्तलिखित पुस्तकों के विविध सरस्वती भाण्डागारों में (जर्मनी, अमेरिका, चीन आदि विदेशों में भी) उनकी कृतियों की सायास खोज की जाय। इसी प्रकार मनुकृत दकार्गल के पूर्ण मूल ग्रन्थ का अन्वेषण भी परम अपेक्षित है।

जहांतक प्रस्तुत निवन्ध के वास्तिविक विषय का प्रश्न है, अधोलिखित अनुच्छेदों में उसका अति संक्षिप्त पर्यवेक्षण उपस्थित किया जा रहा है। यह पर्यवेक्षण केवल 'वृहत्संहिता' पर ही आधारित है। इसमें सारस्वत मुनि तथा मनु के सिद्धान्तों एवं विवेचनों का स्वयमेव समावेश हो गया है। प्रस्तुत लेखक ने इस दिशा में कई वर्षों तक अनवरत अनुसन्धान किया है और हस्तिलिखित ग्रन्थों के बहुसंख्यक वैयक्तिक और सार्वजनिक पुस्तकालय छान डाले हैं, परन्तु अभीतक उसे इस विषयपर वराहिमिहिर के परवर्ती ग्रुग का भी कोई ग्रंथ नहीं मिल पाया है।

अत्यन्त व्यापक शब्द दकार्गल के अतिरिक्त इस क्षेत्रमें दो ग्रौर पुराने प्राविधिक वा वैचक्षणिक शब्द (टेकिनिकल टर्म) प्रचलित हैं।वे हैं—शिरा तथा शिराविज्ञान। भट्टोत्पल ने 'वृहत्संहिता' के तिरपनवें अध्याय के वास-ठवें इलोक की टीका में इनका प्रयोग किया हैं। पहले का अर्थ है भू-गर्भस्थ जल की धारिकाएँ वा धमनियां तथा दूसरा जलतल या अंग्रेजी के वाटर टेवुल का पर्याय है।

श्लोक २,४,५ सूचित करते हैं कि भूगर्भस्थ सोते धमनियों जैसे पृथ्वी CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. गोलक में फैले होते हैं। प्रथम क्लोक बताता है कि कुछ स्थानों में जल-तल ऊँचा होता है तथा कुछ में नीचा या गहराई पर। द्वितीय क्लोक से ज्ञात होता है कि जलतल की सारी बातें जल-वृष्टि पर अवलम्बित होती हैं। आकाश से गिरने वाले जल का मौलिक रंग तथा स्वाद एक होता है किन्तु वर्णण तथा घरती में रिसने के पक्चात् उसके वर्ण और स्वाद में स्थानों की प्रकृति के अनुसार भेद हो जाता है। अगले क्लोकों में भूगर्भस्थ जल की संप्राप्ति-प्रक्रिया का निदर्शन है, साथ ही उसकी विभिन्न गहराइयों पर भी दृष्टिपात किया गया है। इन छन्दों में वैज्ञानिक तथ्यों के साथ-साथ काल्पनिक बातें भी मिली हुई हैं। किन्तु चट्टानों के विन्यास, मृत्तिका की बनावट तथा जलतल की गहराइयों के सम्बन्ध में जो सूचनाएं दी हुई हैं, वे सामान्य-तया प्रायः गृद्ध हैं। भेद्य (परवियस) तथा अभेद्य (इमपरवियस) शिलास्तरों का भी उल्लेख है।

भृगर्भस्थ जलकी संप्राप्ति के दृष्टिकोण से वराहमिहिर ने तीन प्रकार के भूखण्ड वताये है—१. जांगल (वे भूभाग जहां जलका प्राचुर्य नहीं होता), २. अनूप (जहां भूगर्भस्थ जल का आधिक्य होता है और उसकी गहराई भी अपेक्षाकृत कम होती है) तथा, ३. मरुदेश या मरुभूमियों वाले प्रदेश।

मरुभूभागों में भृगर्भस्थ जल कैसे और कहां-कहां प्राप्त होता है तथा उसकी संप्राप्ति-प्रक्रिया क्या होती है, इन वातों का सर्वतोमुखी प्रतिभा- शाली वैज्ञानिक एवं ज्योतिषी वराहिमिहिर ने पर्याप्त समीचीन वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मरुस्थलों में भूमि के भीतर के पानी के सोते छंटकी गर्दन के आकार के होते हैं और घरातल से उनकी गहराई सर्वत्र बहुत अधिक होती है। आधुनिक भूतत्ववेत्ता (जिआलोजिस्ट) और भू- पटल-विन्यासशास्त्री (जिओमार्फालॉजिस्ट) भी मरुभूमियों के पातालतोड़ कुओं की स्थल रूपरेखा (टोपोग्राफी) के सम्बन्ध में एकदम यही बात कहते हैं। आग्रे-का विष्ण इस अविकार पूर्णिस्था रिष्टि कहीं देता है—



#### पातालतोड़ कुआं या आरटीजन वेल

( ऐसे कुंएं आस्ट्रेलिया और अलजीरिया में अधिकता से पाये जाते हैं। भारतवर्ष में भी मद्रास तथा राजस्थान में ऐसे कई कुएँ निर्मित किये जा चुके हैं।)

'वृहत्संहिता' के उक्त अध्याय के छन्द १०४ में कहा गया है कि ताँवे के रंग की कंकड़ीली और रेतीली मिट्टी पानी को कषाय बना देती है। भूरी मिट्टी के संसर्ग से जल क्षार हो जाता है, पीत मृत्तिका का भूगर्भस्य जल लवण होता है। नीली मिट्टी का पानी शुद्ध, मीठा और सुस्वादु होता है।

वराहिमिहिर ने यह भी बात बहुत ठीक-ठीक बताई है कि किस स्थान में कितने हाथ या पोरसापर पानी निकलता है और उसकी मात्रा कैसी होती है। घरातलस्थ वन या वनस्पितयों का भूगर्भस्थ जल से क्या सम्बन्ध होता है, इसकी गहराई और प्राचुर्य पर उनका क्या प्रभाव होता है, इन बातों का भी उन्होंने पर्याप्त समीचीन और वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत करने की चेष्टा की है।

अव भी गाँवों के पुराने ढंग के अपढ़ कूप और सरोवर खोदने वालें नोनियाँ आदि जातियों के लोगों को वराहिमिहिर के इस दकार्गल का बहुत अच्छा व्यावहारिक ज्ञान होता है। यह ज्ञान उन्हें परम्परा तथा श्रवण से प्राप्त होता है क्योंकि संस्कृत भाषा में तो वे निरक्षर भट्टाचार्य ही होते हैं। रक्मि | १५

#### प्राचीन भारत में काँच-उद्योग

नीली-पीली-लाल चाँदनी छिटक जाती है भवनमें —काँच के माध्यम से—विद्युदग्रों ( एलेक्ट्रोडों—फ्लोरेसेण्ट रॉडों ) से विजली के लट्टुओं से और उनके भन्य स्विप्नल प्रकाश में चमक उठते हैं—तेल-फुलेल, औषध भरे शीशी-बोतल, रंग-विरंगी चूडियाँ, लालटेनों के शीशे और न जाने क्या-क्या! आज संसार के प्रत्येक कोने में करोड़पतिसे लेकर रंक तक सभी के घरोंमें कांच किसी न किसी प्रकार प्रवेश पा चुका है और अपना आधि-पत्य जमा चुका है। सम्प्रति कांच का जितना रलक्ष्ण, मोहक और रोमांस-मय व्यक्तित्व है, उतना ही मधुर रमणीय उसका ऐतिहासिक आख्यान भी है। काँच के पूर्वजों की फटी, चिथी जन्मकुण्डली का कुछ अंश तो प्राचीन ग्रन्थोंमें पाया जाता है, कुछ धरती के पन्नों में विखरा मिलता है। उनको जोड़-वटोर कर पढ़नेसे नाना प्रकार की रोचक वार्ते और प्राविधिक ज्ञान प्रस्फुटित होते हैं। ऐसा लगता है कि काँच का जन्म तथा प्राथमिक विकास वालूभरे भूभागों में --- मरुसभ्यता के क्षेत्रों में हुआ था। सबसे पहले मिस्रवासियोंने लगभग ३००० ई०पू० में काँच का निर्माण एक्सरेकी भांति संयोगात् किया था, तत्पश्चात् मेसोपोटामियाई, एशियाई, रूमी (तुर्की), यूनानी, रोमन सभ्यता ने इसके उद्योग-कार्य में हाथ वँटाया ।

भारत में काँच-निर्माण को सबसे पहली नींव कव पड़ी—इस सम्बन्ध में पूर्ण सुनिध्चित मत-निर्धारण के लिए अभी बहुत उत्खनन, अनुशीलन तथा अनुसंधानकी अपेक्षा है। परन्तु बहुसंख्यक ऐतिहासिक तथ्योंके आधार पर यह प्रायः निध्चित-सा है कि भारतीय नैसर्गिक काँच—स्फटिक से लगभग ३००० ई० पू० से ही परिचित थे और उसका नानाविध उपयोग जानते थे। बहुत सम्भवतिया वह कृतिम काँचका नहीं, वरच स्फटिक का आश्चर्य-

कारी अद्भुत प्रासाद था जिसमें दुर्योघन को कई बार घोखा हो गया था और उसके उसी अपमान की ज्वाला के कारण महाभारत जैसे महाघ्वंसकारी महायुद्धका वीज-वपन हुआ। इस प्रकार अभीतक की इतिहास परम्परा से यही भास होता है कि भारत में काँच का पदार्पण विदेशों से हुआ और चीन-जापान में भी काँच पाक्चात्य सम्पर्क से ही पहुँचा।

हरप्पा और मोहनजोदड़ों में लगभग ३००० ई० पू० की कई ऐसी वस्तुएँ प्राप्त हुई है, जिनपर काँच की वड़ी सुन्दर और निपुण कलई की हुई है। कुछ लोग पहले इन वस्तुओं को काँच की समझते थे। इन सब वातों को देखते हुए यह अनुमान वड़ा साधार प्रतीत होता है कि हरप्पा-मोहन-जोदड़ोवालों को काँच का अवश्य पता रहा होगा। हो सकता है, उन्होंने उसका स्वतन्त्र आविष्कार भी किया हो। परन्तु यह अनुमान तथ्य का रूप तभी धारण करेगा जब खुदाइयों द्वारा अथवा अन्य ऐतिहासिक आनुषंगि-कताओं द्वारा वैसा प्रतिपादित हो जाय।

किन्तु एक वात निर्विवाद है कि शतपथ-ब्राह्मणकाल (२००० ईस्वी-पूर्वके आसपास) से ही भारतीय काँच के मनके स्वतन्त्र रूप से बनाना जानते थे। इस ब्राह्मण (१३.२.६.८) में इसकी स्पष्ट चर्चा आयी है। काँचके मनकों का अत्यन्त प्राचीन काल में ही भारत में इतना विकास और प्रचार हो चुका था कि उनका व्यापार और वस्तु-विनिमय में प्रभूत उपयोग होता था। हॉलैंड के सुप्रथित पुरातत्विवद् वान डर स्लीन ने अफ्रीका की खुदाइयों के आधारपर यह भली-भांति सिद्ध कर दिया गया है कि भारतीय मेरठ के पास ब्रह्मपुर में बने हुए मनकों द्वारा अफ्रीका के जंजीबार (शंखवर) तट से प्रचुर व्यापार करते थे।

दर्पण का प्रयोग भी भारतीय शतपथ-ब्राह्मणकाल से ही जानते थे। इस ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा गीता में दर्पण को 'आदर्श' की संज्ञा प्रदान की गयी है। विविध काव्यों में 'मुकुर' शब्द भी दर्पण के लिए प्रयुक्त किया गया है। गुप्तकाल में रत्नजटित दर्पणों का

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

दौर-दौरा था। देश में दर्पणों का प्रचार यह ध्वनित करता है कि इनका निर्माण अवश्य ही भारत में होता रहा होगा। दर्पण-निर्माण के विकास में भारतीय शिल्पियों का निश्चित रूपसे बहुत योग रहा होगा, चाहे यह न भी माना जाय तो क्या कि उन्होंने उसका मौलिक आविष्कार किया था।

महामुनि सुश्रुत (३०० ईस्वीपूर्व) ने अपने वैद्यक ग्रन्थ में कई वार काँच शब्दका स्पष्ट प्रयोग किया है। 'पंचतन्त्र' में भी इसका किंचित् विवर-णात्मक उल्लेख है। पांचवीं शती के 'अमरकोष' में काँच का एक और पर्याय 'क्षार' दिया हुआ है। वौद्ध-साहित्य में एक शब्द 'क्षपाक्ष' काँच-निर्मित कृत्रिम आँखोंके लिए ब्यवहृत हुआ है। तुरन्त यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह शब्द उपचक्षु या चश्मेका वाचक है, किन्तु इतना तो निःसंदिग्ध है कि भारतीय उद्योगशिल्पी काँच से आँख जैसी या आँख के रूप अथवा कार्य में सहायता देनेवाली वस्तु वनाने लगे थे। यह देशी उद्योग का ही उत्कर्ष था।

कालिदास (पहली शती ई० पू०) के 'रघुवंश', वाणके 'हर्षचरित', माघकृत 'शिशुपालवध' तथा सोमदेव-विरचित 'कथासरित्सागर' में प्याले को चषक के नाम से अभिहित किया गया है। राजाओं के काम में आनेवाला यह पात्र भव्य काँच का बनता रहा होगा। पूर्वापर प्रमाणों की संगित इसमें तिनक भी संशय नहीं रहने देती। प्रत्न वाङ्मय की विविध शाखाएँ भी पूर्णत्या यही परिलक्षित करती हैं कि प्राचीन भारत में काँच के नाना प्रकार के बर्तन-भांडों का नितरां प्रयोग होता था और वे बनते भी यहीं थे। वैसे ईसा सन् की आसपास की शताब्दियों (३०० ई० पू० से ३०० ई० तक) में काँच-भांडों के वाहरसे आयात की बात भी सिद्ध होती है। दक्षिणापथ के अरिकमेद्र नगर की खुदाई से काँच के विविध प्रकार के बड़े सुन्दर-सुन्दर वर्तन प्राप्त हुए हैं। इन वर्तनों में कुछ तो रोमन सभ्यता के क्षेत्रों तथा पाश्चात्य देशों से मंगाये ज्ञात होते हैं, किन्तु कुछ के सम्बन्ध में यह मानने सें क्षित्राक्षकारी स्थापित्सा वहीं प्राप्तीसा क्षेत्रों किंग्छ और कमेद्र या

समीपवर्ती भृभागों में देशी शिल्पियों द्वारा वनाये गये थे। यह ठीक है कि उनपर विदेशी शिल्पविधान का प्रयास प्रभाव पड़ा हो।

संस्कृत में दीप शब्द केवल सामान्य मृन्मय या घातव दीप का ही बोधक नहीं है। प्रायः सभी पाश्चात्य संस्कृत कोशकारों ने उसे आधुनिक शीशे-वाली लालटेन या लालटेन जैसी वस्तु का भी द्योतक माना है। तभी तो ऐसे दीपों को लेकर राजपथ पर चलना सम्भव हो पाता रहा होगा। रघुवंश में कालिदास ऐसे ही दीप या वड़ी लालटेन का परिनिर्देश करते हैं—

> सञ्चारिणी दोपशिखेव रात्री यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा, नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः ।

रामायण तथा महाभारत में एक विशिष्ट प्रकार के दीपक को 'दीपवृक्ष' कहा गया है। यह निश्चित ही शीशेवाली आधुनिक लालटेन जैसी कोई वस्तु रही होगी। आजकल की लालटेन भी तो बनावट में बहुत कुछ वृक्ष सदृश ही लगती है। इन 'दीपवृक्षों' में अवश्य ही काँच के शीशे लगे रहते रहे होंगे और उनका निर्माण भी स्वदेश में ही होता रहा होगा।

इस बात के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि दीपावली पर्व का श्रीगणेश ईसाई सन् के कम से कम दो-तीन शती पूर्व हो चुका था। इसी दीपावली के प्रसंग में 'आकाशदीप' का भी धार्मिक-वर्णन और आख्यान आता है। अतः

१. प्रसादजी की प्रख्यात कहानी 'आकाशदीप' में ऐसे आकाश-दीपों के लिए अभ्रकमञ्जूषा (अवरक की पिटारी या लालटेन) के प्रयोग की बात कही गयी है। कहा नहीं जा सकता कि ऐसा 'प्रसाद'जी ने किसी प्राचीन ग्रन्थके आधारपर लिखा है या प्राचीनता की वरेण्य रमणीय भृमि में रमने-वाली अपनी सुष्ठु-सङ्गत कल्पना की उद्भावना से। वैसे यह कथा ईसाई

आकाशदीप-प्रथा कम से कम वीस-वाईस सौ वर्ष पुरानी है। इन आकाश-दीपों को बुझने से बचाने के लिए उस पुराने समय में भी कांच के शीशों का ही व्यवहार होता रहा होगा क्योंकि उस समयतक पारदर्शी कागज या प्लास्टिक के आवरण कदाचित् ही ज्ञात रहे हों।

भारतीय शिल्पशास्त्रके ग्रन्थ 'मानसार' (२५ ई० पू०) के एक्का-वनवें और वासठवें अध्याय में काँच से बनायी जानेवाली मूर्तियों का उल्लेख हैं। उनमें कहा गया गया है कि त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) तथा वैल आदि की प्रतिमाएँ काँच से निर्मित की जाती थीं। वर्तन-मूर्ति प्रभृति वस्तुएँ ढालने की (प्लास्टिक) कला भारत में वहुत प्राचीनकाल में ही अपनी उन्नति के शिखर पर पहुँच चुकी थी। अतः काँच-उद्योग की इस शाखा का देश में श्लाघनीय विकास हुआ था। भारतीय भास्कर शिल्प के कठोर नियम-निर्देशनों से निःसंदिग्ध द्योतित होता है कि इस काँच-उद्योग की भारतीयों ने स्वयं विना किसी विदेशी सहायता एवं अनुकरण के सुचारु उन्नति की थी।

भारत में काँच के ताल (लेंस) बहुत प्राचीन समय से ही बनते थे। ये स्फटिक (नैसर्गिक-काँच) तथा सामान्य कृत्रिम काँच दोनों से ही निर्मित किये जाते थे। ह्रोनसांग ने अपने यात्रा-विवरण में स्पष्ट लिखा है कि भारत में ताल (हुओ चू) बहुतायत से दिखाई पड़ते थे। 'मानसार' में चश्मा-निर्माण की बात आयी है। इस प्रकार चश्मे के तथा अन्य प्रकार के ताल भारत में ईसाई सन् के आरम्भ के समम से ही बनने लगे थे।

प्रायः यह सुनिश्चित-सा लगता है कि काँच की चूड़ियों का सूत्रपात भारत से हुआ है, क्योंकि कंकण, वलय तथा आवापक आदि महाभारत (४०० ई० पू०) काल के या उसके भी पूर्व के आभूषण हैं। सोने-चांदी

सन् के आरम्भ के आसपास के भारत के उपनिवेश-स्थापना के क्रियाकलापों तथा वृहत्तर भारत के सांस्कृतिक प्रितेश क्रिवा के क्रियाकलापों

के पश्चात् ( वैदिक युग की परवर्ती सरिण पर ) इनका निर्माण काँच से ही हुआ होगा ।

काँच के पुटपाक ( भभका, डढ़आ, अभिषवण यन्त्र एवं डिस्टिलेशन आपरेटस ) तथा कूपियां (किसी प्रकार के बोतल ) भी अति पुरातन काल में ही बनने लगे होंगे, क्योंकि नाना प्रकार के अम्ल, क्षार आदि औषधों के रखने के लिए काँच भांड सबसे अच्छे, सुकर तथा हलके होते हैं। इस प्रसंग में मेगास्थनीज का मौर्यकालीन सम्यता का वर्णन द्रष्टव्य तथा अत्यन्त विचारणीय है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र उसके कथनों का प्रति निवेश तथा उपवृंहण करता है। सुविख्यात इतिहासवेत्ता एन० एन० ला उनके एक स्थल के विवरण का निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-उस समय देश में 'ऐसे-ऐसे चिकित्सालय थे जिनमें औषघों का इतना वि-पुल अकृत भाण्डार होता था कि वे नित्यप्रति व्यवहृत होती हुई भी न जाने कितने वर्षों तक चलती थीं।' विमर्श और तर्क-प्रणाली द्वारा स्वा-भाविक अनुमान निकाला जा सकता है कि औषधों के इस भारी भण्डार को समुचित रूप से सुरक्षित रखने के लिए काँच-भांडों एवं काँच-कृपियों का प्रयोग होता रहा होगा। वैसे भी काँचकूपी शब्द पर्याप्त प्राचीन है, यद्यपि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कव आरम्भ हुआ इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता।

समस्त विमर्श के सार को संजोते समय अन्त में यही घारणा और प्रेरणा प्राप्त होती है कि प्राचीन भारतीय काँच-उद्योग की सम्यक् रूपरेखा निर्धारित करने के लिए पुरातत्ववेताओं द्वारा विविध ग्रन्थों, पाण्डुलिपियों तथा घरती के गर्भ के अधिकाधिक परिशीळन, शल्य-संस्कार एवं पर्यवेक्षण के माध्यमसे और अन्वेषण तथा रहस्योद्घाटन की आवश्यकता है। तभी सुनिश्चित निर्णीत मतों की स्थापना सम्भव है। इस प्रक्रिया से भारतीय कांच उद्योग का प्राचीन प्रथमारम्भ एवं उसका प्राविधिक एवं वैचक्षणिक विकास सभी कुछ दर्पणवत् हो जायगा। कांच के मनके तथा अन्यान्य वस्तुओं के लिए हरप्पा-मोहनजोदड़ो आदि एवं वसाई, भीटा, अरिकमेंद्र तथा मूर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश के अहिच्छत्र और एतादृश स्थानों नगरों की खुदाई से काँच सम्बन्धी पुरानी विविध वातों पर नया प्रकाश पड़ने की पूर्ण आशा है। तत्कालीन इतिहाससूत्र से गुंफित विदेशी साहित्यों का अनुशीलन एवं विदेशी स्थानों का उत्खनन भी इस दिशा में अतिशय उपादेय होगा। तभी भारतीय उद्योग धन्धों के पुरावृत्त और पुरातन आधिक विकास का चित्र सुष्ठु और प्रभविष्णु रूर से पूर्ण हो पायेगा।

6

रिम | १६

# प्राचीन भारत में भी ऋोर्लाम्पक का दौर-दौरा था

आधुनिक ओलम्पिक खेलकूदों का जन्म किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता । परन्तु पाश्चात्य सम्यता—यूनान के अभिलेखों से ऐसा विदित होता है कि इनका श्रीगणेश ७७६ ई० पूर्व हो चुका था। तदनन्तर वे ३९३ ई० तक चार-चार वर्ष के अन्तरपर होते रहे। प्राचीन काल में ये यूनानी ओलम्पिक धार्मिक महोत्सवों से सम्बद्ध होते थे। जब सबसे पहले ये आरंभ हुए थे तो इनमें केवल एक दौड़ की व्यवस्था होती थी, इसके अतिरिक्त कला, नाटक, संगीत तथा मल्ल-स्पर्धा का भी आयोजन होता था। कालान्तर में नाना प्रकार की दौड़ें, चक्रक्षेपण (डिसकस थ्रो), भल्लातक क्षेपण (जैवलिन थ्रो), मुक्की, मल्लयुद्ध, कूद, रथ-दौड़ आदि अन्य बातें भी सम्मिलित हो गयीं। इनमें अधिकांशतः ग्रीस तथा ग्रीक उपनिवेशों के लोग भाग लेते थे। राजा भी सामान्य वर्ग के सदृश—'खेलत में को काको गोसइयां' की साम्यवादी भावना से ओत-प्रोत-प्रितस्पर्धा में उतरते थे, पर महिलाओं को इनमें भाग नहीं लेने दिया जाता था। बहुत काल पश्चात् एक फांसीसी सामन्त कोवर्टिन ने उक्त ओल-म्पिक प्रथा का १८९४ ई० में पुनरारम्भ किया। एकदम अर्वाचीन ढंग के ओलिम्पिक सर्वप्रथम एथेन्स में १८९६ ई० में आरम्भ किये गये थे।

लगता है, भारत में ओलिम्पकों का जन्म किसी न किसी रूप में ऋग्वैदिक काल में हो चुका था। उस समय इसमें अन्तर्गृह क्रीड़ाओं में सामान्य नाटक, द्यूतक्रीड़ाएँ, साधारण दौड़ और रथों की दौड़ सिम्मिलत थी। सामवेद काल में संगीत, नर्तन, नाटक आदि क्रीड़ाओंपर विशेष जोर दिया जाने लगा—द्यूतक्रीड़ा को लोग हैय दृष्टि से देखने लगे थे। पर

दौड़ों का चसका दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। प्रत्येक वाजपेय यज्ञ में रथों की बड़ी आटोपशाली दौड़ होती थी। घुड़दौड़ों का चसका इतना बढ़ गया था कि अथवंबेद काल में ही वह अपने चरम शिखरपर पहुँच गयी थी। आधुनिक डवीं घुड़दौड़ की मांति उसमें अर्ध-वृत्ताकार मार्ग अंकित किया जाता था और विजेताओं को प्रभूत पुरस्कार प्रदान किये जाते थे। राजसूय यज्ञों में भी दौड़ें अनिवार्य कर दी गयी थीं।

वौद्धकाल में भारतीय ओलम्पिकों का खूब उत्कर्प हुआ। इनमें अन्तर्गृह (इनडोर) और विहरंग (आउटडोर) दोनों प्रकार के खेलों का पूरा प्रचलन था। विहरंग खेलों में आखेट, रथदौड़, धनुर्वेंद, मुक्की, मल्लयुद्ध, प्रस्तरक्षेपण (डिसकस थो का भाई-वन्धु) तथा 'दीघिनकाय' के अनुसार परिहार दौड़ (आधुनिक हॉपस्कॉच), दो छड़ियों से खेली जानेवाली घटिका (रिपकैट), खिलका (कैरमढङ्गका खेल), चौसर, पासा, शतरञ्ज, मोक्खिका नाना प्रकार की कूद तथा कूड़ी-फर्री कूदना (लाँग जम्प, हाई जम्प का ठेठ देशी नाम) जैसा अहीरों में आज भी प्रचलित है, सर्वप्रधान थे। इन ओलिम्पकों में संगीत, प्रहसन, भाण, जादू, बांसपर कूदने या नाचनेवालों का भी बड़ा मुग्धकारी जमघट होता था। इनको कभी उत्सव, कभी समाज, कभी विहार कहते थे। यह सब जनता के लिए जनता के सहयोग से राजा के संयोजकत्व तथा तत्वावधान में होता था।

लाहौर संग्रहालय में एक ऐसी प्रतिमा रखी हुई है जिसमें किशोर वा तरुण गौतम (बुद्ध भगवान्) को क्रिकेट वा क्रिकेट जैसा कोई खेल खेलते हुए दिखाया गया है। उनके एक हाथ में विलकुल क्रिकेटवैट जैसा एक उतार-चढ़ाव वाला वल्ला है तथा नीचे अग्रभूमि में कन्दुक (गेंद) है। (यहां यह स्मरणीय है कि सातवी, आठवीं शती ई० पू० में भारत में गेंद के खेल का अच्छा विकास हो चुका था।) इस प्रकार सम्भव है, प्राचीन भारतीय ओलम्पिकों में आधुनिक क्रिकेट जैसा भी कोई खेल प्रचलित रहा हो। इस क्रिंर परिकार क्रिंक की पूर्ण और बड़ा

#### प्राचीन भारत में भी ओलम्पिक का दौर-दौरा था

994

आलोड़नकारी रहस्योद्घाटन हो।

भारतीय ओलिम्पकों का सबसे अधिक उत्थान गुप्तकाल में हुआ था। उस समय तक इनका वड़ा सुचार और सुन्दर संघटन हो चुका था। इस के लिए पूरा एक अभियान 'समाज क्रीड़ा' (पिट्लिक स्पोर्ट्स) प्रचलित हो गया था। इसमें जनता, नागरिक, सामन्त, राजा सभी भाग लेते थे। इनका समय ऐसा लगता है, धार्मिक महोत्सवों के अनुसार रखा जाता था और सारे क्रिया-कलाप सरस्वती मन्दिर के समीप होते थे। इनमें सभी गुणों (गिल्डों, कलवों, अखाड़ों) के लोग तथा दूर-दूर के विशेषज्ञ, कुशल व्यक्ति, खिलाड़ी तथा दर्शक आते थे। इन में कई नगर, कई क्षेत्र-अञ्चल और पूरा देश भी सम्मिलित होता था। विविध आनुपंगिक तथ्यों के आधार पर ऐसा अनुमान होता है कि उनमें अफगा-निस्तान, मध्यएशिया, लंका, नेपाल, सुमात्रा, जावा, वालो, मलाया, श्याम, चम्पा, कम्बोज—आधुनिक वियतनाम, लाओस आदि भारतीय उपनिवेशों या वृहत्तर भारत के लोग भी बहुत पहले से भाग लेते आ रहे थे।

धार्मिक गहोत्सवों, देव-यात्राओं के समय इन ओलिम्पिकों में वड़ा आनन्द और उछाह रहता था। काशी भी ऐसे ओलिम्पिकों का केन्द्र होता था। एक समय के ऐसे महोत्सव का वर्णन है कि देवयात्रा के उपलक्ष्य में नाना भूभागों से लोग काशी आये थे। उसमें दक्षिणा पथ के एक मल्ल ने सभी जुटे पहलवानों को एकदम परास्त कर दिया। तव राजा ने अत्यन्त आवेश में आकर एक स्थानीय तरुण ब्राह्मण को बुलाया और उसने देखते-देखते दक्षिणात्य पहलवान को घराशायी कर दिया और काशी-वालों की विजय-दुन्दुभी वज उठी। अनुमानतः देवयात्रा के ऐसे ओलिम्पिकों का कुंभ तथा अर्थकुंभ के समय भी खूब प्रचलन था।

गुप्तकाल से लेकर बारहवीं शताब्दो तक भी भारतीय राजकीय CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ओलम्पिकों का अच्छा विकास हुआ था। इनमें चार प्रकार के क्रिया-कलाप होते थे—

- १. सैन्य कार्य—छुरा, तलवार, धनुष, भाला गदा, चक्र क्षेपण। उसमें चुने हुए दक्ष लोग अपना हस्तलाघव दिखाते थे। अन्त में स्वयं राजा की और उनकी प्रतिस्पर्घा होती थी।
  - २. साहित्यिक कार्यक्रम-कविता, नाटकादि ।
- .३. दौड़ें, हस्तिदौड़ तथा पोलो एवं चौगान—इनमें नाना प्रकार की दौड़ें होती थीं। तदनन्तर हाथियों की दौड़ का समारम्भ होता था। सबके अन्त में पुरस्कार-वितरण होता था।

इन दौड़ों की अन्तरा में पोलो या चौगान (जिसके मुसलमान शा-सक भी बड़े प्रेमी थे) का खेल होता था। अर्वाचीन पोलो एवं चौगान का जन्म वस्तुतः दसवीं-ग्यारहवीं शती के पूर्व भारत में हो चुका था। बड़े-बड़े राजा और सामंत काम्बोज घोड़े पर चढ़कर यह खेल खेलते थे। इसमें निश्चित दूरी पर आधुनिक ढङ्क के दो गोल बने होते थे। खेलों की बल्ली बेंत की बनी होती थी और वह मुड़ी होती थी तथा उसपर लाल चमड़ा चढ़ा होता था। गेंद लकड़ी का बना होता था और उसपर भी चमड़ा चढ़ा होता था। आजकल की भांति सबसे अधिक गोल करने वाला दल विजयी माना जाता था।

४. मल्लयुद्ध — मल्लस्पर्धा का वड़ा व्यवस्थित और सुचारु प्रवन्ध था। इसके लिए आधुनिक — फ्लाई, फेदर, वैण्टम, वेल्टर आदि के ढंग पर वजन के अनुसार टोलियां बनायी जाती थीं। पहलवानों के भोजनादि, प्रशिक्षण सभी वातों का सारा व्यय राजा वहन करता था। उसकी अन्य व्यवस्था भी वही करता था। प्रशिक्षण के लिए व्यायामदक्ष और कुशल प्रशिक्षक नियुक्त थे। तदनन्तर स्पर्धा ( मैच वा वाउट ) का प्रवन्ध होता था। उसकी विश्वद नियमावली थी। स्पर्धी में भाग लेनेवाले विजयी

मल्लों को नाना प्रकार के पुरस्कार, वस्त्र तथा आभूषण आदि दिये जाते थे।

कामसूत्र (१-३-१६) में सुसंस्कृत तथा पूर्ण सम्य महिलाओं के लिए चौंसठ कलाओं का अभ्यास तथा पाटव अत्यावश्यक वताया गया है। इसमें संगीत, नाटक, विविध अन्तर्गृह क्रीड़ाओं के अतिरिक्त महिलाओं के लिए शारीरिक श्रमवाली क्रीड़ाओं को भी परमावश्यक कहा गया है। उनमें सर्वप्रधान हैं—उदकाधात (जल क्रीड़ा का खेल वा व्यायाम) तथा अन्य समुचित व्यायाम क्रीड़ाएं (व्यायामिको)। वैसे सबके लिये औत्सर्गिक रूप से व्यायाम की प्रशंसा खीष्टाव्द के आस पास रचे गये श्लोक में इस प्रकार की गयी है—

...........च्यायामात्पुष्टिगात्रस्य । चत्वारि प्रवर्धन्ते, बुद्धिर्तेन्जो यशोवलम् ।

अस्तु, तो क्या महिलाएँ भी नाना प्रकार की क्रीड़ाओं—व्यायामों (स्पोर्ट्स) में भाग लेती थीं? कम से कम ऋग्वेद के स्वर, वातावरण तथा परिनिर्देशों से तो इसी वात की पृष्टि होती है। हो सकता है परवर्ती काल में जब स्त्रियों पर नाना प्रकार के प्रतिवन्ध लगा दिये गये तो उनके समानाधिकार का ह्रास या लोप होने पर उनके लिए भारतीय ओलिंग्सकों में भाग लेना निषद्ध कर दिया गया हो।

प्राचीन भारत में खेलकूद, मल्लकार्य तथा नाना प्रकार के व्यायाम विशारद के लिए अलग-अलग शब्द थे। कूदने वाले को प्लवित वृत्ति कहते थे। नाना प्रकार के खेलों में दक्ष व्यक्तियों एवं पण्डितों को व्यायामिक वा व्यायामशील कहते थे। व्यायामिकों का प्रशिक्षण करने वाले व्याया-मविद् कहलाते थे। साधारण खेलने वालों या क्रीड़ा में भाग लेने वालों— क्रीड़ा-परुओं—को क्रीड़िता या क्रीड़क कहते थे।

उपर्युक्त पुरातन ओलम्पिकों में क्रीड़कों तथा व्यायामिकों की आधुनिक ढंगपर ही विशेष वेशभूषा होती थी। उसे मल्लवेश कहते थे। उनमें वाजे CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. का भी प्रवन्ध रहता था जैसे आजकल इण्टरवल में वैण्ड वजते हैं। आह्वान के लिए या अन्य कार्यों के लिए मल्लतूर्य नामक वाजा वजाया जाता था। जब उनका पूरा एक जुलूस निकलता था तो उसे मल्लयात्रा कहा जाता था।

प्राचीन वास्तुग्रन्थों शुक्र नीति आदि से ज्ञात होता है कि ऐसे ओलिम्पकों, मल्लकार्यों, न्यायामों, समाजक्रीड़ाओं (पिन्लक स्पोर्ट्स) के लिए
पुरिनवेश (टाउन प्लैनिंग) में बड़ी ही विशद और समीचीन न्यवस्था होती
थी। मानसार, मयमतम्, समरांगण सूत्रवार, पुराणादि इस सम्बन्ध में
प्रभूत सूचनाएँ प्रदान करते हैं। उनके अनुसार नगर-निवेश में प्रेक्षागृह
(थिएटर), चित्रशाला, संगीतभवन, मल्लभूमि तथा समाज-क्रीड़ाओं के
लिए बड़ी अभिराम हरीभरी खुली भूमि तथा पट-मण्डप (स्टेडियम) की
समुचित न्यवस्था होनी चाहिये। इससे यह स्पष्ट है कि तत्कालीन लोग
लिलत कलाओं, शारीरिक क्रीड़ाओं एवं न्यायामों पर समान रूप से पूरापूरा ध्यान देते थे। शुक्र नीति के अनुसार उद्यान तथा पुरजन विहार
स्थान सुविस्तृत एवं एक पंक्ति में होने चाहिये।

ऐसा भास होता है कि हाकी, फुटवाल आदि के आधुनिक ढंग के मैदानों की भांति उस समय भी पृथक् पृथक् खेलों के लिए पृथक्-पृथक् भृमि की व्यवस्था थी। इनमें कुछको क्रीड़ा, क्रीड़ा स्थान और क्रीड़ोद्देश कहते थे। विविध प्रकार के अखाड़ों को मल्ल-भू-नाम से सम्बोन्धित किया जाता था। जहां पर अथलीटिक स्पोर्ट्स होते थे वह व्यायाम भूमि कहलती थी।

नन्द्यावर्त पुरिनवेश में तीन ओर जन-भवनों-सभाभवनों नगर परिषद भवनों के बीच-बीच बड़े विशाल कृत्रिम और अकृत्रिम क्रीड़ोद्यान होते थे। इनके एक ओर राजमण्डप—पेवीलियन वा स्टेडियम होता था। पद्मक पुर-निवेश में अर्धवृत्ताकार जनभवनों के सम्मुख उन्मुक्त हरी-भरी भूमि पर ओलिम्पक होते थे। कार्मुक पुर योजना में ओलिम्पक भूमि त्रिकोणाकार होती थी और इसके संक्षिक पुर योजना में ओलिम्पक भूमि त्रिकोणाकार को मोहती थी । सारे समाजक्रीड़ा क्षेत्र का ओलम्पिक क्षेत्र में गमनागम या परिवहन के लिए सुन्दर-सुन्दर स्थानीय सड़कें बनी होती थीं।

विविध पूर्वापर प्रमाणों के आधार पर यह परिलक्षित होता है कि तत्कालीन विश्वविद्यालयों में भी कई ओलम्पिक खेलों तथा व्यायामों की वड़ी समीचीन व्यवस्था थी। नालन्दा, वैशाली तथा विक्रमिशला के सम्बंध में तो अभी कुछ अकाट्य रूप से नहीं कहा जा सकता, पर तक्षशिला के सम्बन्ध में यह पूरा निश्चित है कि वहां व्यायामिकी तथा सैन्य-खेलकूदों की शालीन व्यवस्था थी और उनके प्रशिक्षण के लिए अनुपम निष्णात व्यक्ति प्रशिक्षक नियुक्त थे। तक्षशिला में इन विद्याओं, कलाओं को सीखने के लिए काशी तक के बड़े-बड़े श्रीमानों, सामन्तों तथा उच्चपदस्थ ब्राह्मणों के लड़के जाते थे।

रहि**म** | १७

### शब्द-शक्ति की सीमा श्रीर मन्त्र-शक्ति

कल्पना कीजिये कि संसार के लगभग कुल तीन अरव नर-नारियों में आधे रात्रि के आनन्द में सो रहे हैं और आधे दिन के प्रकाश में अपने कार्य में व्यस्त हैं और आवश्यकतानुसार वा मनमौज में रह-रहकर आपस में बोल-चाल रहे हैं। यदि ये आधे डेढ़ अरब अपने दिन के जागरण काल में केवल तीन घण्टे भी बातचीत करते हों तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी विद्युतशक्ति इस प्रकार उत्पन्न करते हैं ? विद्युत घ्वनिशास्त्र (एलेक्ट्रो एकॉस्टिक्स) तथा इंजीनियरिंग द्वारा गणना करके देखा जाय तो लोग केवल उक्त तीन घण्टों में कम से कम ६००० खरव वाट विद्युतशक्ति केवल अपने शब्दों या व्विनयों से उत्पन्न करते हैं। यह विद्युत ऊर्जा दामोदरघाटी, रिहन्द वांघ तथा नंगल भाखरा एवं वम्बई के ट्राम्बे परमाणु प्रतिवर्तक की सम्मिलित शक्ति से कहीं अधिक है, वरन् भारत में जितनी कुल विजली उत्पन्न होती है, उसकी आठ गुनी है। इस ऊर्जी से विश्व भर में घण्टों प्रकाश किया जा सकता है और यदि उस ऊर्जा की एक यूनिट का दाम केवल आठ आने भी रखा जाय तो इस विजली का मूल्य एक खरव रुपये होगा। भला बताइये इतने रुपये मानव-समाज केवल ओठ हिलाकर हवा में फूँककर उड़ा देता है और इससे काण्ड खड़ाकर जो हानियाँ और दुष्परिणाम उत्पन्न करता है, वह अपार क्षति अलग ।

अवं थोड़ा-बहुत शब्दों की शक्ति और कारनामों का जादू-टोनों का आप वास्तविक अनुमान लगाने लगे होंगे। इस सम्बन्ध में एक वैज्ञानिक डाक्टर वोएड के इन्द्रजाल के से प्रयोग का वृतान्त सुनिये। उन्होंने एक CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.। उन्होंने एक ऐसा विचित्र यन्त्र बनाया था कि उसके सम्मुख बोलने को कौन कहे, यदि आप केवल मुँह भर खोलें तो उसमें उठनेवाली मुखहिलोर और कंपन स्पष्ट देखें और आंके जा सकते थे। यदि उसके सम्मुख कोई जोर-जोर से बोलने लगे तो यन्त्र के कांच के सामान और उसमें लगे लट्टू चूर-चूर हो कर विखर जांय।

उच्चारित शब्दों का ठीक इसी प्रकार का प्रभाव हमारे तन मन पर भी और सबसे अधिक कानों और त्वचा पर पड़ता है। इस सम्बन्ध में कान और त्वचा की संवेदनशीलता की शैली लगभग एक प्रकार की होती है। शब्दों के लिए कानों की संवेदन-शीलता सबसे अधिक होती है और त्वचा की एतादृश संवेदना प्रायः नगण्य-सी होती है। कान चमड़े का काम तो करते ही हैं, साथ ही वे सूक्ष्म विद्युतघट ( वाई मारफस पीजो एलेक्ट्रिक साउण्ड सेल ) का काम भी करते हैं। इस प्रकार का विद्युतघट अर्थचालक पत्थरों से दवाव द्वारा उत्पन्न विजली के सिद्धांत पर वनता है अथवा मोटे रूप में यों समझिये कि कान एक प्रकार का माइक्रोफोन (घ्वनि को विजली में वदलने वाला संयन्त्र) होता है। कान के उस केन्द्र को आप काक्लियर माइक्रोफोन कह सकते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें २० से २०,००० आवर्तन का कोई सुनाई पड़ने योग्य शब्द पड़ते ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तथा वह सीधे मस्तिष्क तक पहुँ-चती है। तदनन्तर विविध क्रिया-प्रक्रिया प्रतिक्रियाओं आदि को जन्म देती हुई शरीर के सभी भागों एवं ग्रंथियों को सचेष्ट, क्रियाशील और विद्युत-धारावती बना देती है।

चमड़े से इसी प्रकार का काम एक माध्यम द्वारा होता है जैसे किसान और सरकार के वीच जमींदार थे। त्वचा पर पहले ध्विनचाप (प्रेशर) का प्रभाव पड़ता है, फिर ग्राहक स्नायु तन्तुओं में विजली का संचार होता है। विजली की यह धारा तदनन्तर अपनी दीर्घ यात्रा के पश्चात् मस्तिष्क के स्नायुतन्तुओं को अत्यल्प मात्रा में विद्युन्मय करती है।

इस प्रकार शब्दों या उच्चारित वाणी को अतिसंवेदनशील सूक्ष्म CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. विजली की स्विच समझिये। शब्दों का सर्वाधिक प्रभाव—उनका आन्दो-लन विलोड़न क्रमशः कर्ण स्नायु, मस्तिष्क, अन्य स्नायु सूत्र, हृदय, छहों अन्तःस्रावी ग्रन्थियों, पेट, वृक्क, यकृत, रक्त तथा आटोनोमिक स्नायु (प्रस्वेद ग्रन्थियों) पर पड़ता है।

जिस समय हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, उस समय श्रोता के मिस्तिष्क पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है। पहला—मुख से शब्द निकलने के प्रथम वक्ता के मिस्तिष्क से उसी प्रकार की विद्युत् चुम्वकीय तरंगें निकलती हैं, जिन्हें श्रोता का मिस्तिष्क ग्रहण करने की चेष्टा करता है। दूसरा—उच्चारित शब्द वायु के माध्यम से कर्णरन्थ्रों में होते हुए विद्युत्-संचार या लहरों के रूप में मिस्तिष्क में पहुँचते हैं। तदनन्तर वे हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय तथा कामेच्छा आदि आवेगों को मिस्तिष्क में उत्पन्न करते हैं और एतदनुरूप शरीरांगों में प्रस्फुरण और संदीपन होता है। शब्द इस प्रकार प्रेरणा, प्रस्फुरण, स्फूर्ति और झकझोर उत्पन्न कर प्रायः शरीर के अवयवों में साधारण अवस्था से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वे कभी-कभी निष्क्रियता और शैंथिल्य भी उत्पन्न करते हैं।

स्नायुमण्डल पर भी शब्दों के विविध प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। उद्विग्नता, क्लान्ति, शरीरकम्प, चित्त की चंचलता तथा बुरे भयावने स्वप्न उन प्रभावों की स्पष्ट विवृत्तियाँ होतो हैं। मूच्छी, स्मृतिभ्रंश और विक्षिप्तता का भी आक्रमण हो सकता है।

शब्दों से काम, क्रोध तथा भय उत्पन्न होने पर हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और रक्त का दवाव भी बहुत ऊँचा उठने लगता है। रक्त में विशेष प्रकार का विष (टाक्सिन) उत्पन्न होने लगता है। इसी प्रकार हर्पोत्पादक आशाजनक शब्द मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत-तुल्य काम करते हैं।

प्रिय और अप्रिय शब्दों के अनुसार पेट में भी प्रतिक्रियाएँ होती हैं। उनसे भूख और पार्चन किया वढ़ जाती है वा घट जाती है। उन्हीं सब बातों के द्वारा प्रश्नों तथा शब्दों के माध्यम से उत्तेजित कर अपराधों का पता लगाने के लिए 'मिथ्यान्वेपी' (लाइ डिटेक्टर) यन्त्र का आविष्कार किया गया है। शब्दों की वौछार से अपराधी के शरीरांगों में होनेवाली क्रिया-प्रतिक्रियाओं को विद्युत द्वारा ग्रहण कर रहस्य का बहुत-कुछ थाह चल जाता है।

क्रोध, घृणा, भयजनक शब्दों को सुनकर मनुष्य के उपवृक्क (एड्रोनल गर्लण्ड) से एड्रोलिन नामक स्नाव बड़े वेग से निकल-निकल कर रक्त में मिलने लगता है और वह मस्तिष्क को तथा अन्यान्य अंगों को असाधारण रूप से जागरूक और शक्तिशाली बना देता है—पर केवल अत्यल्प काल के लिए। एड्रोलिन के निकलते समय यकृत् (लीवर) से एक विशेष प्रकार की पहले से जमा की हुई चीनी (ग्लाइकोजिन) स्वयं निःसृत होने लगती है। इसी क्रम में लबुशंका की आवश्यकता और मात्रा भी बढ़ जाती है।

प्राचीन ग्रंथों में शब्दों की इन्हीं सब प्रक्रियाओं को घ्यान में रखकर कल्याण, मनकामना सिद्धि, शत्रु-शातन, शत्रु-मारण आदि के लिए विविध शब्द-प्रक्रियाओं का विधान किया गया है। आज-कल यह सब मनोवैज्ञानिक युद्ध (साइकोलॉजिकल वार) या स्नायुशातक युद्ध (वार ऑव नर्व् ज) के अन्तर्गत आता है। मंत्रशक्ति का मूलाधार यही है। शब्दमारण के मूल में यही भावना काम करती है। गाली, मखौल, व्यंग्य, काशन, धमिक्यां, घमाके आदि उन्हीं उपर्युक्त कार्यों को विविध अभिव्यक्तियाँ हैं। पाश्चात्य देशों में इन्हीं के एक रूप को सम्मोहन (हिप्नाटिम्म) और आत्मपरामर्श (आटो सजेशन) की संज्ञा प्रदान की गयी है यद्यपि वहां इनमें उच्चारित और अनुच्चारित शब्द दोनों ही सम्मिलित किये जाते हैं।

प्रसिद्ध रूसी शरीरशास्त्री, चिकित्सक तथा मनोवैज्ञानिक आई० पी० पावलाव तथा उसकी शिष्य परम्परा ने शब्दों का बड़ा ही विशद तथा मार्मिक शरीरशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है। पावलाव ने

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

शब्दों को अत्यन्त शक्तिशाली अनुकूलित प्रतिवर्त (उत्तेजक)—काँडिशण्ड रेफ्लेक्स कहा है। इन वैज्ञानिकों ने शब्दों की संजीवनी शक्ति और शब्द-चिकित्सा के क्षेत्र में वड़े-बड़े आविष्कार तथा गवेषणाएँ की हैं और नित नूतन सिद्धान्तों की नींव डालते जा रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार मस्तिष्क, स्नायु, पक्षाधात, हृदय, पेट एवं अन्यान्य शरीरांगों की चिकित्सा की सफल विधियां निकाली हैं।

अतएव यह स्वयं सिद्ध है कि मंत्रों में निश्चित शक्ति होती है और उनसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए सामान्य व्यक्तियों को मंत्र-प्रणेता नहीं कहा गया है, प्रत्युत ऋषियों (महान द्रष्टाओं—व्यक्तियों) को ही मंत्रद्रष्टा कहा गया है (ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः)। मंत्रों का ठीक से अर्थ समझकर ठीक-ठीक उच्चारण कर पाठ या पारायण या पुरश्चरण करने से अनुकूल परिस्थितियों में विश्वास होने पर अवश्य सफलता या सिद्धि दृष्टिगोचर हो सकती है। 'ऊँ हीं क्लीं फट्' आदि का यही रहस्य है। हां, जाना प्रकार की वातों का उनमें समावेश होने के कारण सफलता तथा सिद्धि की मान्ना में वड़ा भेद हो सकता है।

यहां शब्दों के अपूर्व सामंजस्य, संगीत के क्रान्तिकारी और उन्मादक प्रभाव का विशेष विवेचन करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। किवता की हंसा-एला देने वाली शक्ति, क्रान्ति उत्पन्न कर देने वाली ज्वाला-मुखीय उद्ग्रता, तरुणों को उन्मत्त कर देने वाले चलचित्र-गीतों तथा तरुणियों को घर से भगा ले जाने वाले विदेशिया के गीतों से सामान्य लोक-जन भी परिचित हैं।

पशु-पक्षी, साँप, पेड़-पौधे सभी में विजली होती है। वे सभी वैसे ही हमारी शब्दोत्पन्न शारीरिक और मानसिक विजली से अत्यन्त सूक्ष्म रूप से ही प्रभावित होते रहते हैं। कुछ नवीनतम प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि यदि स्त्रियाँ फसलों की गुड़ाई-निराई गा-गाकर करती हैं तो उससे पैदावार वहुत बढ़ जाती हैं। शब्दों के अदिश और सम्मोहन द्वारा

पाश्चात्य देशों में घोड़ों, कुत्तों, विल्लियों आदि को पूर्ण वशंवद वनाकर प्रयोगकर्ताओं ने दिखा दिया है। इससे लगता है कि साँप पर भी सम्मो-हन उत्पन्न करना सम्भव हो और समुचित सर्पमंत्र भी कम से कम सीमित शक्ति रखते हों।

अव पत्थरों पर भी शब्द और संगीत का अपूर्व प्रभाव सुनिये। यदि विल्लौर, टुर्मलीन, रोची साल्ट (एक कृत्रिम पत्थर) तथा अमोनियम गन्धित के सम्मुख आप बोलें या गीत गायें तो वे चंचल हो उठते हैं और उनसे विद्युतधारा निकलने लगती है। इसी सिद्धान्त का लाभ उठाकर वैज्ञानिकों ने ध्वनि विद्युद्घट (वाईमारफस पीजोएलेक्ट्रिक साउण्ड सेल) का निर्माण किया है। इस सिद्धान्त के सहारे केवल बोतल जितना स्थान घरनेवाले ऐसे जंगम रेडियो स्टेशन बनाये गये हैं जिनसे संवाद-संगीत का प्रसारण और ग्रहण विना किसी वैटरी या वाहरी विद्युत्कि के जंगलों में भी सफल रूप से किया जा सकता है—केवल वक्ता वा गायक के उच्चा-रित शब्दों से।

कहा जाता है कि तानसेन ऐसा राग गाते थे जिससे दीपक जल उठते थे। वैजू वावरा ने अकवर के दरवार में एक वार ऐसा राग गाया था कि वन से छंलागे मारते हुए हरिण उसके सम्मुख आ गये थे। इसी प्रकार संगीत-ग्रन्थों में यह भी लिखा हुआ है कि राग-रागिनियों से वर्षा, झंझा आदि उत्पन्न किये जा सकते हैं। हो सकता है इन कथनों और अनुश्रतियों के मूल में शब्द-शक्ति की अनुपम इयत्ता बाँधो गयी हो। उनमें अतिशयोक्ति स्वीकार कर लेने पर भी सत्यका कुछ अंश मानना ही पड़ेगा।

इसलिए प्राचीन भारतीय वाङ्मय की विविध शाखाओं में कई प्रसंगों में कई स्थलों पर शब्दों को साक्षात् सर्वशक्तिमान ईश्वर ब्रह्म की संज्ञा प्रदान की गई है। ईसाई धर्म में तो शब्द से ही समस्त विश्वब्रह्माण्ड की रचना वतायी गई है—ईश्वर ने कहा—'फाएत लक्स'—'प्रकाश फैले' और उसके इतना कहते ही सृष्टि आरम्भ हो गई।

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

उपर की मीमांसा तथा वैज्ञानिक विश्लेषण शब्द ब्रह्म के गूढार्थ को पूर्णतया स्पष्ट कर देता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर वाणी को दूषित करना घोर अनर्थ और पाप कहा गया है। इतना अध्ययन और मनन कर लेने के पश्चात् तब कहीं जाकर इस प्रौढ़ वय में मेरी समझ में आया है कि क्यों मेरे पिताजी मेरे बचपन में मुझे वारम्बार बताया करते थे कि शब्द ब्रह्म है, वाणी को कभी न दूपित करना और मुख से कभी अपशब्द न निकालना।

क्मि | १८

### नवीनतम वैज्ञानिक परिप्रेह्य में मूर्तिपूजा की छानबीन

यदि आप किसी भीत, स्तूप, टीले या पर्वत पीठिका से एक निश्चित दूरी पर खड़े होकर कोई शब्द करें या किसी का आवाहन करें तो ठीक उसकी पुनरावृत्ति या प्रतिध्वनि दौड़ कर आप के कानों में गुंजने लगेगी और उस प्रतिब्विन से आपका मस्तिष्क विद्युत् से आविष्ट हो जायेगा । इस प्रकार यदि विशिष्ट शिलाओं जैसे विल्लीर के सम्मुख प्रार्थना करें तो उससे इतनी विद्युत पैदा होगी कि आप उसकी सहायता से दिल्ली-लखनऊ रेडियो का संवाद सुन सकते हैं। वैसे ही ताँवा, काँसा, पीतल आदि धातुओं को सहकम्पन द्वारा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा चेतनावान और ऊर्जा का आगार वनाया जा सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चन्दन और अन्य गन्धवाली लकड़ियों में, जिन्हें आप जड़ समझते हैं, सदैव निम्नावर्तन के पारमाणविक उत्कम्प (लोफोक्वेन्सी वाइब्रेशन) हआ करते हैं अर्थात् उनमें भी किसी न किसी प्रकार का विद्युत उत्कम्प या विशिष्ट संज्ञा वर्तमान होती है। अतएव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनमें — इन उपादानों से बनी विविध वस्तुओं में किसी न किसी सीमा तक-प्राण प्रतिष्ठा संभव है या उनकी सुक्ष्म प्राणवन्तता में अभीष्ट मनोवैज्ञानिक आरोप द्वारा कुछ पर कुछ लाभ उठाया जा सकता है।

एक बात और मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातुओं सभी वस्तुओं में एक और विशेषता होती है कि वे विद्युत चुम्बकीय तरंगों को सोखती हैं, प्रित-वर्तित (रिफ्लेक्ट) करती हैं, परावर्तित (रेफ्लेक्ट) करती हैं और पुन-विकीर्ण (रोरेडियेट) भी करती हैं। अतएव किसी भी वस्तु की बनी प्रितमा में ये चारों विशेषताएँ विद्यमान होती हैं। ये प्रतिमा के सम्मुख CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

आनेवाले सभी व्यक्तियों-भक्तों या आराधक के मम्तिष्क से निकलने-वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों को ग्रहण करती हैं, सोखती हैं, प्रतिवर्तित और उसी प्रकार परावर्तित तथा पुनर्विकीर्ण करती हैं। इस प्रकार प्रतिमाओं के निर्माण और उपासना के मूल में यह भावना निहित होती है कि वे हमारे लिए पवित्रता और पूर्णादर्श का एक सुन्दर केन्द्र वा आगार का काम करें।

हम जब प्रतिमा के सम्मुख पिवत्रता, भिक्त और पूर्णादर्श को भावना लेकर जाते हैं तो उस भावना का मूर्तमाध्यम विद्युत चुम्बकीय तरंगें उससे प्रतिवर्तित होकर पुनः हमारे मिस्तिष्क से टकराती हैं। यदि यह यथार्थ हो, जैसा प्रायः होता ही है कि अधिकांश दर्शकों की भावनाएँ पिवत्र और सुन्दर होती हैं, तो यह मानना पड़ेगा कि मूर्तियों से प्रतिवर्तित होनेवाली सुन्दर विचारों वाली विद्युत् चुम्बकीय तरंगें सभी दर्शनार्थियों पर यहाँ तक कि दुष्ट आगंतुकों या दर्शनार्थियों के मिस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डालेंगी।

मनौती करने या वरदान माँगने के सम्बन्ध में भी एक बड़ी विचित्र बात होती है। हमारी मनौती की मिस्तिष्क की विद्युत् चुम्बकीय तरंगें प्रतिमा से प्रतिवर्तित होकर हमारी संकल्पशिक्त या इच्छाशिक्त को और सुदृढ़ तथा ऊर्जिस्वत बनाती हैं, अतएव हमारी इच्छाशिक्त की दृढ़ता और वर्धवती कर्मठता के कारण हमें जीवन में कुछ अभिलिषत सफलता-सी प्राप्त होती दिखाई देती है। तब सामान्यजन यह समझते हैं कि देवता ने तुष्ट या प्रसन्न होकर हमारी मनौती पूरी कर दी। परन्तु इस सम्बन्ध में एक बात स्मरणीय है कि गाँधी जी ने और उच्चकोटि के धर्मग्रन्थों ने ईश्वर देवी-देवताओं से कुछ माँगने का निषेध किया है। अतएव इस आदर्श पर चलना ही श्रेयस्कर है।

परम्परा की दृष्टियों और विचारों का भी मूर्तियों की शक्तिमत्ता और फलात्मकता या जागती होने में बहुत हाथ होता है। मनोवैज्ञानिक धारा की संतता के करिण वे वस्पुतं अविविश्वता अधिकार कि सीकिए के का काम

करती हैं।

मूर्तियों तथा चित्रों में भी जिन-जिन वर्णों का आरोप होता है, वे भी विशिष्ट विकिरण द्वारा ( माइक्रोनिक स्पंदनों द्वारा ) हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। अतएव मूर्तियों, उनकी वर्णं, दीप्ति, रंग सौन्दर्यं, रंगों का आकर्षण, शांति, उत्साह आदि उत्पन्न कर वर्णं-चिकित्सा का भी काम करते हैं।

यदि देवी-देवताओं, ईश्वर तथा पैगम्बरों की मूर्तियां मानव रूपों में या मूर्त रूपों में होती हैं, तो वे मस्तिष्क पर अधिक सशक्त प्रभाव डालती हैं। शिवलिंगोंपासना, ब्रह्मपूजा, सम्मयपूजा, मजार, भूत-प्रेतोपासना में इतनी प्रभविष्णुता नहीं आ पाती। भूत-प्रेतोपासना आदि में तो सर्वथा मस्तिष्क विकृत ही होता है। लिंगोपासना आदि केवल प्रतीकात्मक होने के कारण मस्तिष्क में न तो वैसी शक्तिशाली भावनाएँ उत्पन्न कर पाती हैं और न उसमें निराकारता का विशेष सन्निवेश होने के कारण स्फुरणा और ऊर्जा का ही संचार कर पाती हैं।

मूर्तियां आत्मपरामर्श (आटो-सजेशन) का सर्वोत्तम तथा वड़ा हो मनो-रम प्रतीक भी होती हैं। यह वही आत्मपरामर्श है जिसका स्नायिक तथा मानसिक विकारों की चिकित्सा के प्रसंग में सुप्रसिद्ध रूसी शरीर-शास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक पावलाव ने पर्याप्त विवेचन किया है, उसकी वड़ी महत्ता गायी है। उनकी शिष्य परम्परा इस आत्मपरामर्श के उन विवे-चनों तथा सिद्धान्तों की उत्तरोत्तर और प्रतिनिवेश करती जा रही है। उन्हीं के पारिभाषिक शब्दों में मूर्तियों को वहुत ही प्रवल और सद्यः प्रति-क्रियाशील अनुकूलित प्रतिवर्त (कण्डीशण्ड रिफ्लेक्स) कहा जा सकता है। ये मूर्तियां शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावोत्पादक अनुकूलित प्रतिवर्त होती हैं।

प्रतिमापूजन में फूलों का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। विचारकों, दार्शनिकों, मनीषियों तथा सौन्दर्यशास्त्रियों का कथन है कि फुळ तियी......भू पुजर्मि Bigitized By Signhanta eGangotri Gyaan Kosha

ईश्वर के अलौकिक विचार होते हैं उन्हें उसके अधरों से निःसृत अथवा उच्चारित मूर्तमधुर शब्द कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। उनका सौरभ, रूप और सजावट मूर्ति के वातावरण में अतीन्द्रिय पवित्रता तथा आकर्षण भी भर देती है। इस प्रकार वे मनुष्य तथा अलौकिक चेतना स्वरूप ईश्वर के बीच परम आह्लादकर सम्बन्ध स्थापित करने में बहुत योग प्रदान करते हैं। भारत में तो प्रायः केवल देवता के वहाने फूलों की खेती और व्यापार होता है परन्तु विदेशों में घरों की सजावट, कपड़ों के सौन्दर्यवर्धन तथा नाना सांसारिक कार्यों के लिए फूलों की खेती और व्यापार होता है।

प्रतिमाओं में कला की पूर्णता तथा उत्कृष्टता भी इन्हीं उद्देश्यों तथा आकांक्षाओं को लेकर चलती है। विशिष्ट कला के माध्यम से प्रतिमाओं में अभिव्यक्त उदात्तता, सौम्यता, गाम्भीर्य, सर्वशक्तिमत्ता तथा दुष्टदलन्शीलता आदि की भावना से मस्तिष्क पर तदनुकूल बहुत श्लाधनीय मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। प्रतिमाएँ गुणों, सात्विकता तथा नाना प्रकार की स्फुरणाओं-स्पन्दनों को साकार अथवा मूर्त करने की अभिराम तथा मनोहर विधियाँ हैं। अतएव उद्भट से उद्भट, कट्टर से कट्टर दार्शनिकों पर भी उनका कुछ न कुछ अवश्य प्रभाव पड़ता है—यदि कुछ नहीं तो कम-से-कम उनकी कला का ही।

मूर्तिपूजा के सम्बन्ध में दो-एक और वातों का भी पर्याप्त महत्व होता है। यदि मंदिर वस्ती से दूर और पृथक होता है तो उससे प्रतिमा और मंदिर की प्रमिविष्णुता-शक्तिमत्ता बहुत बढ़ जाती है। उनकी सुन्दर जल-वायु तथा प्राकृतिक आकर्षण भी व्यग्न से व्यग्न तथा व्याकुल से व्याकुल मस्तिष्क को एक अद्भुत शांति तथा अनिर्वचनीय आनन्द प्रदान करते हैं। यही कारण है कि उत्तुङ्ग शैल, उत्ताल तरंगमालाओं से विभूषित सागरतट, नदी तीर, सरित्सांग्रम्ब्रास्मण्यिमावनस्मित्वस्मान्त्रमात्रां के विभूषित सागरतट, पर से मंदिर तथा प्रतिमा दोनों की गरिमा, शालीनता मोहकता की

अभिवृद्धिकरती हैं। इन प्राक्वितिक परिस्थितियों तथा भौगोलिक साज-सज्जा एवं अलंकरणों से वे दोनों हो पूर्ण सजीव, प्राणवन्त हो उठते हैं, जिनसे अकूत प्रेरणा प्राप्त होती है।

मंदिरों में आडम्बरहीन पिवत्र धर्मग्रंथों से जो मंत्रोच्चारण एवं प्रार्थ-नाएँ होती हैं वे वायुमण्डल को वड़े ही रमणीय ढंग से निनादित कर समस्त दर्शनार्थियों के मस्तिष्क को एक अप्रतिम विद्युत आवेश एवं प्रणो-दन से भर देते हैं। यह समस्त वातावरण मानसिक स्वास्थ्य, आह्लाद और अतीन्द्रिय तथा अनिर्वचनीय परम चेतना उत्पन्न करने में बड़ी सहा-यता प्रदान करता है।

परन्तु उपसंहार में हमें एक बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि मूर्तिपूजा में अतिलिसता, कालक्रमागत विकृति, उसको मानवता की उपेक्षा, अप्रतिष्ठा अथवा अपमान का माध्यम बना लेना और दिखावा तथा बाह्याडम्बर समस्त आदर्श बातावरण को एकदम नष्ट कर देते हैं, सारे पुनीत उद्देशों—मूल भावनाओं को निरिसत कर देते हैं और कभी-कभी तो उनकी ऐसी निर्मम हत्या कर देते हैं कि समस्त समाज के लिए करण और उपचारहीन भय उत्पन्न हो जाता है। अतएव प्रतिमोपासना को बहुत अधिक कर्मकाण्डिकता अथवा ढकोसला के निगड़-निबन्धन से सदैव बचाना भी एक महत्वपूर्ण समस्या बन जाती है। वैसे ही यांत्रिकता, अन्यमनस्कता, मस्तिष्क की असमाहितता, संकल्पहीनता तथा तादात्म्य का अभाव उसे सर्वथा निष्प्राण एवं निरर्थक ही नहीं बना देते, प्रत्युत उसे सड़न तथा विनाश के बड़े शक्तिशाली माध्यम में रूपान्तरित कर देते हैं।

प्रतिमोपासना का प्रायेण अपरिहार्य आश्रय लेने का एकमात्र कारण भगवान् स्वयं इस प्रकार एकदम स्पष्ट कर देते हैं—

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहिविद्भरवाप्यते ॥ १२।५ ॥गीता॥ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. अध्यक्त निराकार की उपासना सर्वोत्तम होती है, किन्तु "निराकार की उपासना बड़ी कठिन और कष्टकर होती है, उसके स्वरूप को समझने में ही विविध प्रकार की उलझनों एवं अवसादों का सामना करना पड़ता है।"

0



### शुद्धिपत्र

| प्रष्ठ | पंक्ति    | अशुद्ध      | गुद             |
|--------|-----------|-------------|-----------------|
| 8      | 7         | से          | मे              |
| 8      | 6         | पथ          | पण्य            |
| १३     | 8         | काव्यग्रंथ  | काव्य           |
| 28     | १५        | अपने-अपने   | अपने            |
| 28     | १७        | वैज्ञानिक   | वैज्ञानिक ग्रंथ |
| १९     | Ę         | वाचकनवीका   | वाचक्नवी        |
| २०     | ٩         | का .        | ·· -वा          |
| २३     | 8         | उपात्रा ्   | उपाप्रा .       |
| २५     | नीचे से २ | नामजु       | नामक            |
| 24     | 3         | मार्ग-विरोध | मार्गावरोध      |
| २६     | 9         | तल्य -      | तल्प            |
| २६     | 88        | क्ररके      | करते            |
| २६     | नीचे ५    | वर्तुल      | वर्तुल-बाँध     |
| २७     | 6         | खण्णक       | वण्णक           |
| 30     | नीचे से ३ | संभावनाओं   | भावनाओं         |
| 33     | 8         | छत्व        | तत्व            |
| 80     | 8         | से          | मे              |
| 80     | 8         | का          | वा              |
| 80     | 98        | याद         | पाद             |
| 80     | अन्तिम    | परिभाषासे   | परिभाषामे       |
| ४१     | 28        | से          | 'से' काट दें    |

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

| 1121   | 3040              |                | ricona            |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| पृष्ठ. | भारत वे वृह्यकालय | अग्रद          | गुद               |
| 88     | 88                | का             | की विशेषताओं से   |
| ४२     | नीचे से ६         | शेषिककार       | वैशेषिककार        |
| ४३     | ч                 | उन्हे          | उनका              |
| ४६     | १३                | ष्वान          | य्वान             |
| ४७     | 8.                | द्रविण         | द्रविड़           |
| ४७     | नीचे ७            | लोक            | लोग               |
| 86     | १५                | का             | वा                |
| ४९     | नीचे से ४         | नाथ            | नाग               |
| 44     | 80                | उसे            | काट दें           |
| 99     | १३                | तडित           | तदिह              |
| 90     | 6                 | स्वमावतम       | स्वमाश्रम         |
| ७२     | नीचे से ४         | ६—७            | ₹—७               |
| ७२     | नीचे से ७         | रवंशशीभूतः     | रवंराशीभूतः       |
| ७३     | नीचे से ८         | मध्य           | मध्य              |
| ७३     | नीचे से ९         | • वान          | यान               |
| ७४     | ¥                 | श्रु'''चाकमस्य | स्रु'''चङ्क्रमस्य |
| ७६     | 9                 | सन्मुख         | संमुख             |
| ७९     | नीचे से ६         | सन्मासिता      | सन्त्रासिता       |
| ७९     | नीचे से ९         | वसन्तावरहोपि   | वसन्तविरहोऽपि     |
| 60     | 8                 | सस्वीवद्धापेयं | सखीवच्छायेयं      |

dhanta eGangotri Gyaan Kosha

#### Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha



#### Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha



किनामिन उपि प्र the linklik E DigitizaduBy Cangon Gyaan Kosha ale. **च्लाहाबाद** इ सम्बन्धित सन्दर्भ इ a was my work न्यत मिली है वि wa ka Musa Plent Burthist ksk ! न हें संस्थित स्थान 112518 ्र (इजक् राम्प्र) P) 64:13 09 F मुशील में हारिय में प्र विगणती नेता है। हैस तहा -4167 ्राम्युन मिल्ला, अमराप्रकर, तन्या, अलोकनाथ। 此上上! , माथीतम , मिलीतम , मिनिक म मृत्रमी ने सरा सत्ताह रस्वतो में- विमाण मा रहा है नाम कामक , जमाग न्तव्ये, अनिता राज, रजामुराट, राजवृब्सर, एक में नाइक्री , इंछि-हर्षि निर्मितं , विष्ठ ४ तिष्ठितं है 10 द दिलीप क्मार, यावेल्डा, माधि छः दयं मेनपुर्। प्र TIPE (李行)(京京)CE-0, 台房 " मह समित आ 55 lylable bro

जिम प्रमक्र ईम जिल्लामा कि प्राक्त कि ह्योग, नीकरीमें उल्लास, ि उसके हार किया किया कि किया है। य वयम' बीम सवाद' नैजिक रेम अख्तर मिन हम प्रम की ई अय तिधवास संतकता, ब्यापार सर्साधारण को सीचत किया जाता , छोड़ में कावित कावि, संवया-कि किन्मी । साम, नीन मीमानक रीन, प्रेस सम्बन्धमें प्रगाढ़ता, मि लडमहाख मारती विरत, व्यापारम कें दियति सन्तालत, गरित किर प्रदेश उदय नहीं होगा acd s طمواحط अम का ।। अम का । । । । । Ih Bab , जीए सिमिक कंग्राप्रा संवास्य PE # 29.9 H. H 8. PF . F = P Bab प्रमान्य. चिर- परिचितोसे मेवादव ' 4 4. 30. E H. . 种 = . e f . b y 'h k विसमान क्षेत्र मही ६ पल , प्रिक्ता, कावामें गतिरोध, क्रम थि दिस दह वेद सद , क्रिक कारी है। क 川村中 गीरखपुर EMIE म कि ,है कि क कि मिर्म मित्री कि यम कि कि कि कि कि मिर्म के मिर्म के मिर्म कि स्व कि दावित्व की पूरि, स्त्री तिथि आदिके भीगकाल पूर्ण होनेका समय सार्वभीम होता है, जा स्टे. टा चप्रता, पठन- पठिनमें क्रियोग, व्यापारम कर् 'B .F1 .15 .57 ¥ मिमिक अवीष्ट प्रवासीन عدو कि क्रम CC-0, Panini Kanya Maha Midyalaya Golle ए विकास मामान्य बाम। no h न-देनमें अनुक्लता, मित्र 的每 طلط 'B 67 प्रकारियोंसे तनाब, व्यय। طاما DIIK 1

४३/७, सदानन्द वायार, वाराणसी। होगी। पिता- हाथी अब्बुलगर्नी, डी.

क निर्मा ३६ ०४-१-२६ फाम्झ र प्रकास को अपन र्वाहाबाद हर्मी नीर्ग R.E SPAIR मार-धाइ, ऐक्श , (णिमनि) त

रोजाना ४ शो, ऐक

प्राञ्जीनी त्रहीमार कि ०८:०:०, itize By 31 dana la Bull goti Gyaan Kosha THE PORTE

रिधार कि नहींमार कि ०१ ए ८ कांन्डी बर एकाएक

POR TOTAL । प्रिपृ किष्ठाभीक के स्रम

, हो। प्रमिष् , क्षिम प्रगात,